# UNIVERSAL LIBRARY AWARINI AW

# भारतीय इतिहास की रूपरेखा

# जिल्द १

लेखक

# जयचन्द्र विद्यालंकार

प्रस्तावना-लेखक श्रीयुत काशीपसाद जायसवाल

एम. ए. ( श्रीक्सफर्ड ). बार-ऐट-ला. विद्यामहोदध

## सूचना

यह प्रनथ दो श्रंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी प्रस्तावना, श्रनुक्रमणिकायें, शुद्धि-पत्र, नक्षशे श्रौर चित्र तीसरे श्रंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे। पाठक उन्हें यथा-स्थान लगाकर प्रनथ की जिल्द बँधवा सकेंगे।

**मकाशक** 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद १६१६

### PUBLISHED BY

### The Hindustani Academy U. P.

ALLAHABAD

### First Edition

Price Un-bound copy—Rs. 5/Bound copy—Rs. 5/8—

Printed by S. S. Srivastava at the Kayastha Pathshala Press Allahabad गुणाः पूर्वपुरुषाणां कीर्त्यन्ते तेन पण्डितैः।
गुणकीर्त्तरनश्यन्ती स्वर्गवासकरी यतः॥
(प्रतिहार बाउक के ८६४ वि० के जोबपुर-स्रमिलेस का मंगलाचरण)

सिद्ध पूर्वजों का सुधी करते हैं गुग्ग-गान।
पहुँचाते हैं स्वर्ग लों शंकर यश का मान।।
(पूर्वोक्त का पं॰ नायूराम शंकर
शर्मा कत अनुवाद)

### श्रद्धेय

# महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा

के श्रीचरणों में जिन की श्रगाध विद्वत्ता की कीर्त्ति ने इस छात्र को श्रपनी श्रोर खींचा था,

तथा

जिन की सौम्य मूर्त्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, निष्पन्न श्रौर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना श्रौर बालोपम सरलता ने इसे सदा के लिए श्रपना श्रनुचर बना लिया है।

### वस्तुकथा

श्रपनो मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा श्रस्तुत करते हुए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं जान पड़ती। हमारे देश की श्राज जो संसार भर में श्रसाधारण श्रवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह श्रवस्था क्यों है, श्रौर कैसे पैदा हो गई। श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः —श्रपने श्राप को देखना-पहचानना चाहिए, श्रध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए—हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना श्रादेश है। श्रपने राष्ट्र-श्रात्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी हुई है। किन्तु श्रपने राष्ट्र की विद्यमान श्रवस्था को हम उस की पहली श्रवस्थाशों पर ध्यान दिये बिना समम नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवर्त्तनशील—विकासशील—सत्ता के विषय में है; श्रौर श्राधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयश्रमा संखारा—सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की श्रायु है, यह बुद्ध तथागत की श्रन्तिम वाणी (पिच्छमा

१. फ्रिलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिल्दों में।

२. बृ० उप०, २. ४. ४।

बाचा ) थी । किन्तु वयोधर्म होने का अर्थ विकासशील होना है;—जिस वस्तु की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। और वैसी विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर ध्यान दिये बिना समक्त ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति दें करता है।

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्तित कहलाने वाल लोगों में भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विशृंखल और धुंधली हैं। यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्षण है। आज से सौ बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अस्त-व्यस्त रूप में उलमा चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा तब पिलकन्स्टन ने मनुस्पृति के आधार पर खड़ा करना चाहा था!

इस श्रसाधारण दशा को देख श्रनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला किया है कि भारतीय। नस्त में ऐतिहासिक बुद्धि—ऐतिहासिक शृंखला को समभने की चमता—ही नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हो सका। हमारी नस्त में इस श्रंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि श्रौर किसी तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने

१. महापरिनिब्बाण सुत्त, दे० नीचे § ६४—५० ३६६।

२. दे॰ मेरा लेख—ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ (काशी विद्यापीठका त्रैमासिक) भाग १ में।

श्राज श्रनेक ऐसे विद्वान् पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की चमता में किसी भी विदेशो विद्वान् से टक्कर ले सकते हैं। श्रीर श्रपने पुरखों के विषय में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलच्चण रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन श्रीर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा ।

श्रीर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पिन्छम की श्रार्य जातियों के संसर्ग श्रीर प्रभाव से। श्रीर जिन पाश्चात्य विद्वानों की सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले-पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये बिना नहीं मानता कि हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह पूजेगी! भारतवर्ष यदि श्रपने विस्मृत श्रात्मा को श्राज फिर पहचानने लगा है तो उन्हीं के श्रनुयह से। श्रफ्तग्रानिस्तान श्रीर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को श्राज के दब्बू हिन्दू श्रपने श्रम्थ विश्वासों, जातपाँत श्रीर छुत्राछूत के सामाजिक बन्धनों श्रीर राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण हीश्रा माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन श्रार्यावर्ती सभ्यता के हजारों श्रमृल्य श्रवशेष खोज निकाले हैं! कौन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ?

ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिग्स् के समय कलकत्ते में पिश्वाटिक सोसाइटी ऋव बंगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेस्टिंगस् के उस कार्य में कितनी दूर-दिशंता थी! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत् के लिए जो संस्कृत का ऋविकार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिग्री

दे० नीचे अक्ष ध भी—विशेष कर पृ० २४६-४७।

घटना थी। संस्कृत के उस ऋषिकार से तुलनात्मक ऋध्ययन की नींव पड़ी, श्रीर ऋार्य नस्ल की पहचान हुई। श्राधुनिक युग की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धित के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है।

कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद श्रौर भी श्रम्नेक वैसी संस्थायें श्रम्नेक देशों में स्थापित हुई, श्रौर भारतीय खोजपरक श्रम्नेक विद्व-त्पित्रकायें जारी हुई। भारतवर्ष में श्रौर भारतीय भाषाश्रों में उन की संख्या श्रभो उचित से बहुत कम है। संस्कृत का श्रध्ययन श्राज प्रत्येक सभ्य देश के विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस श्रध्ययन के फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का दुकड़े दुकड़े कर के पुनरुद्धार होता गया है। उस श्रध्ययन के परिगाम श्रम्नेक भाषाश्रों की श्रम्नेक विद्वत्पित्रकाश्रों में बिखरे हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लियदन (हालैएड) की प्रसिद्ध कर्नसंख्या से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिर्देश की एक वार्षिक पित्रका—ऐनुश्रल बिब्लिश्रोप्राफी श्राव इंडियन श्राकिश्रौलोजी—निकलने लगी है। सन् १९३१ की बिब्लिश्रोप्राफी में जो इस वषे प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३९ पित्रकाश्रों के निर्देश हैं।

इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं सदी ई० के आरम्भ में अंग्रेज विद्वान् विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ की उस कृति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी आत्यन्त संकीर्ग है। इसी कारण आनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है। सन् १९१९ में स्मिथ का दूसरा प्रन्थ औक्सफ़ई हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यूयोर्क आमेरिका के जगत्प्रसिद्ध भोलिटिकल साइन्स कार्टली (राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक) में उस के विषय में

एक लेख 'भारतवर्ष का एक अंग्रेजी इतिहास' शीर्षक से लिखा १। उस में उन्हों ने लिखा कि ''स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज का प्रायः अभाव है। ''' अतिहासिक हिस्टरी में एक और पत्तपात का भाव है, जो कि उन विशेष स्वार्थों और उपस्थित शक्तियों की तरक से, जिन की सेवा में स्मिथ महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है। '''कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशास्त्र इतिहासविज्ञान और तुलनात्मक राजनीति विषयक (भ्रान्त) धारणाओं के कारण हैं। ''एक ऐतिहासिक अर्थात् घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी को हर कोई ''अनुभव करेगा।'' इत्यादि। इस के बावजूद प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है।

उन्हों ने समूचे प्रन्थ की श्रालोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के विशेष पहलुश्रों से वास्ता पड़ा।

स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने प्रन्थ में लिखा है कि "भारतवर्ष का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।" इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है—"भारतवर्ष का देसी कानून "ठीक इस से उलटा है। "यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पच्चपातपूर्ण प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेचा कर के।" 2

भारतवर्ष की स्वाभाविक श्रवस्था सदा श्रराजकता की रही है, यह बात मौके-बे-मौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरवे से भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते। शायद उन का ईमानदारी से यही

१. जिल्द ३४, पु० ६४४ प्र।

२. हिं० रा०. भाग २ प्र• १८१।

विश्वास रहा हो। प्रो० सरकार १ और डा० रमेश मजूमदार दोनो को इस का प्रतिवाद करना पड़ा है।

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में सिमथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घटनाओं के व्याख्याकार-रूप में कमजोरी' का एक और नमूना है। उस की आलो-चना करते हुए डा॰ देवदत्त भएडारकर को स्मिथ की सूफ पर तथा उन के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समक सकने पर आश्चर्य करना पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मोंट स्टुम्बर्ट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से म्रिधिक विस्तृत थीर। यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समक में नहीं आ सकता।'

श्राधिनिक खोज के श्राधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पत्तपात श्रीर संकीर्णता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक है। मैं स्वयं स्मिथ के विषय में काफी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, पर श्रब मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस-पैतीस करोड़ भारतवासियों

पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स पेंड थियरीज़ श्राव दि हिन्दूज़ (हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें घौर स्थापनायें), लाइपिज़ग (जर्मनी), १६२२, प्र० २४।

२. ज० बि० श्रो० रि० सो० १६२३, ए० ३२४-२४।

३. ऐनत्स स्राव दि भगडारकर इन्स्टीट्यूट (भगडारकर-संस्था की पत्रिका),

४ वहीं, ११३०, पृ० १४६।

१. 'भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास' (बाबा बाजपतराय के इतिहास की बाबोचना, बो कि स्मिथ की नकब है )—माधुरी १६८३. पृ० १६२ प्र। 'प्राचीन भारतीय अनुश्रुतिगम्य इतिहास'—सरस्वती १६२७, पृ० २६१। भारतभूमि, पृ० ८-६।

की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षण असाधारण और अनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को स्तब्ध कर देती है। यदि वह आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समभ सकें, और उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उन की गलतियों का समथन करता हूँ। उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ।

स्मिथ के प्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पूर्वेकि लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन प्रन्थों में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक अभाव से बहक गये हैं। वे लिखते हैं—"२३० से ३३० ई० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक नहीं पाई गई। आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच तीन सौ बरस के लिए देक्सिन का इतिहास कीरा है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के लिए उत्तर भारत का।" किन्तु आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच ही तो (दुबिजल के शब्दों में) "दिक्सिन के सब राजवंशों में से सब से अधिक गीरवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बड़े आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दिक्सिन की सभ्यता पर नि:सन्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला" वह "सुप्रसिद्ध वाकाटक वंश" राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब से उज्ज्वल स्मृति वाली देवी—प्रभावती गुप्ता—का शासनकाल भी सिम्मिलित

१ पोलिटिकल इन्स्टोट्यूशन्स इत्यादि, पृ० १६२।

है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह े उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य और आपेत्तिक महत्त्व कृतने की उन की जैसी समक्त थी, उस से उन्हों ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान को दीख पड़ा, और इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। और स्मिथ के उस अभाव से यदि प्रो० सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्ति भाइयों का क्या कहना जो अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० और ३३० ई० के बीचर उत्तर भारत में यौधेयों और नागों के राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कौशाणों की नकल कर फारिस के सासानी राजा शिव और नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में मौखिरयों ने कन्नौज-साम्राज्य की नींव डाली थी।

श्रोहिन्द राजधानी से काबुल श्रीर पंजाब का शासन करने वाले उन प्रान्तों के श्रम्तिम हिन्दू राजाश्रों के। स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, श्रीर उस गलती के। हमारे पाठ्य-पुस्तक-लेखक श्राज तक दोहराते श्रा रहे हैं। इस प्रकार के श्रीर श्रमेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं।

स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ। उस की पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पा-दक हैं; दर्जन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस विद्वत्तापृर्ण ग्रन्थ की निष्पच्चपातता के एक नमूने की ओर मुक्ते रूपरेखा में ध्यान दिलाना पड़ा है । उस ग्रन्थ के ढक्कन पर विद्वान सम्पादक ने बाख्ती

१, ज०रा० ए० सो० १६१७, पृ०३१७ म।

२, हाज में नायसवाज जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दिया है, जिसे मोतीजाज बनारसीदास ने जाहीर से प्रकाशित किया है।

३. नीचे, पृ० ४४१।

के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटिलपुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, श्रे और पीछे एक दूसरे यूनानी—एवृक्रितद्—के बाख्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के बावजूद श्रपनी पहली राजधानी का वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत के समूचे इतिहास का सार श्रीर तत्त्व कैम्ब्रिज-इतिहास के विद्वान् सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटिलपुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था! वे श्रपनी गरेबान में मुँह डाल कर देखें श्रीर सोचें कि उन्हें उस पशिया-निवासी का लिखा हुश्रा युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल का चित्र छापे, श्रीर उस के दर्पण में वे श्रपने इतिहास का स्वरूप देख लें!

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हिंग न मान बैठना चाहिए कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पत्तपात से दूषित है। उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और खोज में उन्हों ने जो निःस्वार्थ एकाम तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फिक़ हमें उन से अधिक होनी चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं के। हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समक और सुलका सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं ।

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की श्रोर हमारा बहुत कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान

१ दे० नीचे §§ १४२, १४३।

२. डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० उन की लोकल गवन्मेंगट इन पन्श्येंट इंडिया ( शाचीन भारत में स्थानीय शासन ), औक्सफर्ड, १६१६, प्रस्तावना ए० १४।

श्रपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की श्रिधिकारा कृतियाँ श्रमेजी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता के। विशेष लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों के। भारतीय इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान हमारे हिन्दी-तेत्र में हैं, पर उन की शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, श्रभी तक नहीं हुई।

इस दशा में यदि सन् १९२१ में मैने भारतवर्ष का एक इतिहास हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु वह दु:साहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, श्रीर मेरे जैसे साधनहीन श्रिकञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दु:साध्य है। तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम के हाथ में नहीं लेती, मैं एक रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संचिप्त ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ (२ जून १९२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है। अगले तीन बरस मैं अपने उद्देश की साधना में जुटा रहा। फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई कि मुक्ते जान पड़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा।

सन् १९२६ के अगस्त में मैंने अपने बुजुर्ग अध्यापक रामरत्न जी की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू किया। १९२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह अनेक अशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूर्वक व्याख्या करना आवश्यक होगा। उधर इसी समय मुक्ते बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला। तब मेरा पुराना संकल्प किर जाग उठा, और उस के पूरा होने का अवसर देख मैंने वह निमन्त्रण

स्त्रीकार कर लिया। अब जो दूसरा खण्ड है, वह तब पहला खण्ड था। उस की टिप्पियाँ १९२८ की सर्दियों में लिखी गईं, श्रौर तभी श्रार्य सभ्यता वाला प्रकरण (=प्रकरण ८) भी। श्रव जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये। मुफ्ते तब यह अनुभव होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना <del>श्रावश्यक है</del>। तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तरार्ध श्रौर ३१ के शुरू में काशी में लिखा गया। उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के कई देशों का पता चला ; श्रौर उस कारण, ठीक जब मैं श्रपने प्रन्थ की लग-भग पूरा हुत्रा समभ रहा था, मुक्ते उस में अनेक परिवर्त्तन करने पड़े। ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुक्ते समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य युग को दोहराया श्रीर उस का सभ्यता-इतिहास का श्रंश (१७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया । उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संवत् १९८८ की माघ पूर्णिमा (फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ। १९३२ में बरस भर यह प्रनथ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छपाई के समय मैंने उस में श्रन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि गुप्त-युग का इतिहास भी इसी प्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन् १९२७ में मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास श्रवकाश नहीं है।

इस रूपरेक्ष में श्रानेक किमयाँ हैं सो मुक्ते खूब मालूम है। पाठक-पाठि-काश्रों से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की केवल रूपरेखा है; श्रीर साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के श्राधार पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है।

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी। मेरे एस्ते में यह बड़ी कठिनाई रही। आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग में पूरी तरह जन्म किये बिना अजीर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस दृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता। आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस रहें हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुक्ते आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस प्रनथ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी।

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को महोई श्रौर रेएए को रूपार लिखते हैं; श्रौर वे युनिवर्सिटियों में श्रध्यापक हैं! इस लिए मैं यह निवेदन कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक जतन किया गया है; श्रौर विदेशी नामों में से जो तो भारतीय श्रभिलेखों सिकों श्रादि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस प्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुक्ते खेद है कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर सके।

इस प्रनथ के प्रस्तुत करने में मुक्ते जिन महानुभावों की सहायता मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुक्ते श्रपने उन गुरुश्रों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस प्रन्थ को मैं जिन की मूर्त्त कृपा मानता हूँ। श्रद्धेय श्रोमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के श्रोजार चलाना सीखा था, श्रीर उन की कृपा का यह फल मैं उन्हीं को अपित कर रहा हूँ। किन्तु उस के बाद भी मैं अनेक बार उन श्रीजारों को गलत चला बैठता, यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर मैं अपनी सूफ को श्रीर निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता। श्रीर उन दोनों श्राचार्यों से मैं कुछ सीख पाया से। इस कारण कि उस से पहले दो श्रीर श्राचार्यों की कृपा मुफ पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दर्शन की शिक्ता पाई थी, श्रीर उन्हीं ने मुफे भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा श्राधिनक समाजशास्त्र श्रीर अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था। रूपरेखा के विभिन्न श्रंशों पर उक्त चारों गुरुशों की शिक्ता की स्पष्ट छाप मुफे दीख पड़ती है।

मुखपृष्ठ तथा § २६ के मन्त्रों और श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध स्वर्गीय किव पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा के लिए मैं उन का कृतज्ञ हूँ। भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के श्रीयुत चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुक्ते यूनानी और लातीनी नामों के मृल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु आनन्द कौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के भूतपूर्व छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं।

जिन सज्जनों ने मुक्ते अपने या श्रापने श्राधीन पुस्तकालयों का उपयोग करने की इजाजत दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना मैं कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहौर के पं० भगवहत्त जी, काशी विद्यापीठ के श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व श्रध्यच्च डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फिल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना डी० लिट०, श्रौर उप-पुस्तकाध्यच्च श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस श्रंश में मुफ पर बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी मुफे श्रौर भी श्रनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों के श्रितिरक्त प्रो० सुधाकर जी, श्रध्यापक रामरत्न जी, डा० मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु श्रानन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के साथ रहीं हैं। स्व० मेजर वसु तथा गऐश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब से श्रिधिक थी।

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रयाग भादों १९९०

जयचन्द्र नारंग

# भारतीय इतिहास की रूपरेखा

### जिल्द १

- (१) भूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति
- (२) त्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक
- (३) परीक्षित से नन्द तक

# संचोप ऋौर संकेत

### श्र. साधारण

पं०=पंक्ति। अ० = अध्याय। पू०, प्=पूरब, पूरबी। श्रनु०=श्रनुवाद् । ई०=ईसवी। १ इग्रह = ०ए ई० प०=ईसा से पूर्व। प्र०, प्रका० = प्रकाशित, प्रकाशक । उ०, उ=उत्तर, उत्तरी। प्र=प्रभृति। जि०=जिल्द। लग० = लगभग। वि०=विक्रमी। जि०= जिला। श्लो० = श्लोक। टि०=टिप्पगी। द=दक्खिन, दक्खिनी। सं०=संख्या, संवत्, संस्कृत। दे०=देखिये। सम्पा०=सम्पादित ।

प०, प=पच्छिम ।

### इ. ग्रन्थनिर्देशपरक

संस्क०=संस्करण।

श्रयः = श्रयंवेद । श्रयं = कौटिकीय श्रयंशास्त्रः शामशाकी सम्पा॰ २य संस्कः मैसूर ११११ । श्रः हिं = विन्सेंट स्मिथ की श्रक्ती हिस्टरी श्राव इंडिया, ४थ संस्क॰. श्रीक्सफ्रकं, ११२४ । श्रापः = श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र ।

श्राभ्वः = श्राभ्वत्त।यन गृह्य सूत्र । श्रा॰ स॰ इं॰ = श्रार्कियोलौजिकल सर्वे श्राव इंडिया (भारतीय पुरातत्त्व-पदतात्र ) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातत्त्व-विभाग द्वारा प्रका॰ । न्ना० स० रि० = कर्निगहाम की न्नार्कियालीजिकल सर्वे न्नाव इंडिया की रिपोर्टें। वे पुरातस्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं।

इं० श्रा० = इंडियन श्रांटिक्वेरी (भारतीय पुरातख-लोज); बग्बई से प्रकाशित होने वाला मासिक।

इंडियन शिपिंग् = राधाकुमुद मुखर्जी कृत प हिस्टरी स्त्राव इंडियन शिपिंग् पेंड मैरिटाइम पेक्टिविटी (भारतीय नौचाबन भौर समुद्रचर्या का इतिहास ); लंडन, १६१२।

इं० हि० का० = इंडियन हिस्टौरिकल कार्टली (भारतीय-इतिहास-त्रैमासिक) नरेन्द्रनाथ बाहा सम्पा•, कबकत्ते से प्रकाशित।

उप० = उपनिषद् ।

ऋ०=ऋग्वेद् ।

पपि० इं० = पपित्राफ़िया इंडिका ( भारतीय श्रभिलेख-माजा ); भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता ।

पेत० ब्रा०= पेतरेय ब्राह्मण ।

का० व्या० = कार्माइकेल व्याख्यान (कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति की कार्माह्र केल-गद्दी पर नियुक्त श्रध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान)।

कें इ० = रैप्सन-सम्पा॰ कैम्ब्रिज हिस्टरी श्राव इंडिया, (कैम्ब्रिज विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि॰ १।

कैम्ब्रिज हिस्टरी = कैं० इ०।

गा० स्त्रो० सी० = गायकवाढ श्रारियंटल सीरीज़ (गायकवाढ प्राच्य-प्रन्थ-माला), बहोदा सरकार प्रका॰ ।

गृ० सू० = गृह्यसूत्र ।

गीतः = गातम धर्मसूत्र । श्रानन्दाश्रम पूना का संस्कः ।

चु० व०, चुल्लवग्ग = विनयपिटक के भ्रन्तर्गत चुल्लवग्ग । सिंहकी किपि में। उस के भ्रागे की संख्या उस के खन्धकों को सूचित करती है। छा० उप० = छान्देाग्य उपनिषद् ।

- जि प्रशं सो वं च जर्नेल श्राव दि एशियाटिक सोसाइटी श्राव बझाल (ए० सो० वं की पत्रिका), कलकत्ता।
- जिं बं रा पि सो निक्त स्त्राव दि वीम्बे ब्राँच स्त्राव दि रीयल एशियाटिक संासाइटी (री॰ ए॰ सो॰ की बम्बई शासा की पत्रिका)।
- जिं रा० ए० से।० = जर्नल स्राव दि रौयल एशियाटिक सोसाइटी ( रौ॰ ए० सो॰ की पत्रिका ), लं**ड**न।
- जातक = फ्रौसबोब सम्पा० जातकों का रोमन खिपि में संस्क०। उस के आगे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० के ए० को सूचित करती है। जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। जहाँ किसी विशेष ए० पर ध्यान दिखाना अभीष्ट है, वहाँ पहली शैकी बर्ती गई है। जहाँ समूचे जातक की कहानी पर ध्यान दिलाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी।
- ज़ाइटश्रिफ्ट = ज़ाइटश्रिफ्ट डर ड्यूशन मौर्गनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट ( बर्मन प्राच्य परिषद् की पत्रिका ), लाइपज़िंग।
- दीघ० = दीघनिकाय । जि॰, पृ॰ का उन्नेख लंडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी के रोमन संस्क॰ श्रनुसार; कोष्ट में संख्या दीघ० के सुत्त की।
- देवोभागवत पु॰=देवीभागवत पुराण, बँगबा बिपि में, पंचानन तर्करत

ना० प्र० प० = नागरी प्रचारिखी पत्रिका, काशी; नया संस्क ।

ना० प्र० स० = नागरी प्रचारिगी सभा, काशी।

पा०=पारस्कर गृह्य सूत्र।

पु०=पुराग ।

पुराणपाठ = पार्जीटर-सम्पा॰ पुराण टेक्स्ट श्राव दि डिनैस्टीज़ श्राव दि किल एज ( किन्नयुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडन, १६१३।

प्रा० त्रा० या प्रा० भा० ऐ० त्रा० = पार्जीटर का पन्श्येंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रैडोशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति ); लंडन, १६२२।

प्रा० लि० मा० = गौ० ही० श्रोमा की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, २व संस्क०, श्रजमेर १६१८ !

बु॰ इं॰ = हाइज़ डैविड्स कृत बुबिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका॰ स्टेारी स्त्राव दि नेशन्स (जातियों की कहानी) सीरीज़ में।

**बृ**० उप० = बृहदारायक उपनिषद् ।

ब्रह्मवैवर्त्त पु० = ब्रह्मवैवर्त्त पुराण, प्र॰ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता ।

भं० स्मा० या भगडारकर-स्मारक=सर रामकृष्ण गी(पाल भगडारकर कोमेमेरिशन बौल्यूम (भं० स्मारक ग्रन्थ), पूना,१६१७।

भागः पुः = श्रीमद्भागवत पुराण, प्रकाः श्रीवेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई ।

भा० भा० प० = ब्रियसंन-सम्पा० लिंग्विस्टिक सर्वे स्त्राव इंडिया (भारतीय भाषा-पड़ताज ), कजकत्ता १६०३ — २ = ।

भारतभूमि = जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि श्रौर उस के निवासी, श्रागरा १६८८।

मनु श्रौर याञ्च० = जायसवाल कृत मनु ऐंड याज्ञवल्क्य (कलकत्ता युनिवर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७); कलकत्ता १६१०।

म० भा० = महाभारत, कुम्भघोणम्-संस्क०।

मि व व या महावरग = विनयपिटक के अन्तर्गत महावरग । सिंह की किपि में। आगे की संख्या उस के खन्धकों की।

मा० पु० = मार्कगडेय पुराण, प्रका० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता ।

यजुः = शुक्क यजुर्वेद, वानसनेयी संहिता ।

युद्धान च्वाङ या य्वान च्वाङ = वैटर्स-कृत श्रौन य्वान च्वाङ्स ट्रेवल्स ( य्वान च्वाङ की यात्रायें ), लंडन, ११०४। रा० इ० = हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकल हिस्टरी स्त्राय पन्थ्येंट इंडिया ( धाचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), स्य संस्क•, कलकत्ता, १६२८।

वा० पु० = वायु पुराणः, प्रका० भानन्दाश्रम, पूना । वि० पु० = विष्णुपुराणः, जीवानन्द विद्यासागर प्रका० ।

वै० शै० = रा॰ गो॰ भगडारकर कृत वैष्णविज्ञम शैविज्ञम पंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्णव शैव शीर गौण धर्म-पढितयाँ), स्ट्रासबुर्ग (जर्मनी) से प्रका॰ भारतीय खोज के विश्वकोष का एक ग्रन्थ; द्वितीय संस्क॰, १८१३।

श० त्रा० या शत० त्रा०=शतपथ ब्राह्मण । श्वेता० उप०=श्वेताश्वतर उपनिषद् । संयुत्त०=संयुत्तनिकाय ।

सा० जी० = रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कीर्पारेट लाइफ़ इन एन्थ्येंट इंडिया (प्राचीन भारत में सामृहिक जीवन); २य संस्क०, कलकत्ता, १६२२।

हिं० रा॰ = जायसवाज कृत हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कलकत्ता, १६२४।

### उ. नये संकेत

ऽ संस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह श्रकारान्त संज्ञा के श्रन्त में खगे होने का यह श्रयं है कि उस के श्रन्तिम श्रा का उच्चारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषण न में।

ं पुकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधाजनक है; इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है।

म च का स में दबता हुआ उचारण। जैसे मराठी चांगला, नेपाबी चीसा (ठंडा), करमीरी पीरपंचाल (पहाद का नाम), तिष्वती चाङ्पो (ब्रह्मपुश नदी), चीनी याङ्चे क्याङ, ठवाङ च्वाङ आदि में। परतो में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप दकाना सभीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, बहाँ न करने से अर्थ की इति होती।

# संशोधन-परिवर्धन

पृ०३ पं०३,९; पृ०११५ पं०२; पृ०११७ पं०४; भौगोत्तिक श्रोर भूगोत नहीं भौमिक श्रोर भूवृत्त ।

पृ० ७३ श्रन्तिम पंक्ति के श्रन्त में बढ़ाइए-दे० नीचे \* २८ श्र ।

पु० ७४ प० २५। तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना हो सकता है; कोशों में त्रिविष्टप का अर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत के अर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय में दे० नीचे प्र० १९-२० का प्र० नि०— पृ० ८९७।

पृ० ९१ पं० १४; श्रादि । ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रणाट होगा ।

पृ० १०८ अन्तिम वाक्य पर पादिटिप्पणी बढ़ाइए।— ह २०८ गुप्त-युग में श्राता जो श्रभी छप नहीं रहा है।

- पृ० १६२ पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए।—कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले-पहल किनंगहाम ने १८६१ ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, पृ० ३०१—११। किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान-निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया। किन्तु श्रव केसिम से पाये गयं श्रभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की श्रनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० इं० १९२३-२४।
- पृ० २८८ पं १६ प्र पर कृष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे पृ० ७१६-१७ पर बदला है।
- ्षण्ठ ४४६ अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए—दे० राहुल सांक्रत्यायन कृत बुद्धचर्या (काशी, १९८८) पृ० ५५९ प्र, जहाँ कि ये शिनाख्तें पहले-पहल की गई हैं।

# यन्थ का ढाँचा

|                                   |                    | वृष्ठ        |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| वस्तुकथा                          | •••                | (৩)          |
| संचेप श्रौर संकेत                 | •••                | <b>(</b> २३) |
| श्र, साधारण                       | •••                | (२३)         |
| इ. ग्रन्थनिर्देशपरक               | •••                | (२३)         |
| <b>ज</b> ़नये संकेत               | •••                | (२७)         |
| संशोधन-परिवर्धन                   | •••                | (२९)         |
| प्रन्थ का ढाँचा                   | •••                | (३१)         |
| चित्रों का व्यौरा                 | •••                | (84)         |
| प्रस्तावना (श्रीयत काशीप्रशाद जार | यसवाल विद्यामहोदधि | द्वारा)(४७)  |

# पहला खणड—भूमिका भारतीय इतिहास की परिस्थिति

### पहला प्रकरण

# भारतवर्ष की भूमि

| § | 8 | सीमायें श्रीर मुख्य भौमिक विभाग                | ••• | 3  |
|---|---|------------------------------------------------|-----|----|
| § | २ | उत्तर भारत का मैदान                            | ••• | 3  |
| 8 | 3 | विन्ध्यमेखला                                   | ••• | Ų  |
| 8 | 8 | दक्खिन                                         | ••• | १० |
| § | ų | उत्तरी सीमान्त                                 | ••• | १४ |
|   |   | श्च. हिमालय श्रीर उस के साथ की पर्वतशृङ्खलायें | ••• | १४ |
|   |   | इ. हिमालय के प्रदेश                            | ••• | १५ |
|   |   | (१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार        | ••• | १५ |
|   |   | (२) काँगड़ा से कनौर                            | ••• | 80 |
|   |   |                                                |     |    |

# ( ३२ ).

|   |    |                                                        |                               | 20         |
|---|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|   |    | (३) क्युँठल से कुमाऊँ                                  | •••                           | २०         |
|   |    | (४) नेपाल                                              | •••                           | २१         |
|   |    | ( ५ ) सिकिम, भू <mark>टान, श्रासामोत्त</mark> ार प्रदे | श                             | २२         |
| § | Ę  | उत्तरपूरवी सीमान्त                                     | •••                           | २३         |
| 8 | ૭  | <del>उत्त</del> रपच्छिमी सीमान्त                       | •••                           | २५         |
|   |    | श्र. दरिदस्तान श्रीर बोलीर                             | •••                           | ર્વ        |
|   |    | इ. पच्छिम गान्धार श्रौर कपिश                           | •••                           | २६         |
|   |    | ड. बलख, बद्ख्शाँ, पामीर, <b>डपरला हिन्द</b>            | •••                           | २८         |
|   |    | ऋृ श्रक्षग्रानिस्तान                                   | •••                           | ३२         |
|   |    | लृ. कलात श्रीर लास बेला                                | •••                           | રૂપ        |
| § | 6  | भारतीय समुद्र                                          | •••                           | ३७         |
| 8 | ዓ  | प्राचीन पाँच "स्थल"                                    | •••                           | 36         |
| § | १० | भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ                              | •••                           | ४०         |
|   |    | त्र <sub>.</sub> हिन्दं¦-खगड                           |                               | ४१         |
|   |    | इ. पूरब-, दक्क्खिन-, पच्छिम- श्र्यौर उत्तरपि           | <del>च</del> ेछम-खग् <b>ड</b> | 88         |
|   |    | <b>ड</b> ़पर्वत-खरड                                    | •••                           | 8,0        |
|   |    | (१) पच्छिम श्रंशलास-बेला, कलात, 'बत                    | तोचिस्तान'                    | ૪૭         |
|   |    | (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश                                 | •••                           | ४९         |
|   |    | (क) श्रफगानस्थान                                       | •••                           | ४९         |
|   |    | ( ख ) कपिश-कश्मीर                                      | •••                           | ५१         |
|   |    | (ग) पञ्जाब का पहाड़ी श्रश                              | •••                           | ५२         |
|   |    | (३) मध्य <b>श्रं</b> श                                 | •••                           | ५३         |
|   |    | (क) श्रन्तर्वेद का श्रंश                               | •••                           | <b>५</b> ३ |
|   |    | (ख) नेपाल                                              | •••                           | <b>५</b> ३ |
|   |    | (४) पूरव श्रंश                                         | 2**                           | ५४         |

# ( ३३ )

## दूसरा प्रकरण

|          |            | मारतमूमि के निवासी                                  |                       | पृष्ठ    |
|----------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| ş        | ११         | भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें श्रौर नस्तों—श्रार्थ ह   | <b>प्रौर द्रावि</b> ड | બબ       |
| §        | १२         | द्राविड वंश                                         | •••                   | ५६       |
| §        | १३         | श्रार्य वंश श्रीर श्रार्य स्कन्ध                    | •••                   | ५९       |
| §        | १४         | दरदी शास्त्रा                                       | •••                   | ६१       |
| 8        | १५         | ईरानी शाखा                                          | •••                   | ६३       |
| §        | १६         | श्रार्यावर्त्ती शाखा                                | •••                   | ६४       |
| <b>§</b> | १७         | <b>ळार्य नस्त का मूल श्रभिजन श्रौर भारतवर्ष</b> में | श्राने का रास्ता      | ६७       |
| ş        | १८         | भारतवर्ष की गौण भाषायें ऋौर नस्तें—शाबर !           | श्रौर किरात           | ६८       |
| §        | १९         | श्राग्नेय वंश श्रोर उस की मुग्ड या शावर शाख         | ग …                   | ६९       |
| §        | २०         | चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश                         | •••                   | હ્ય      |
| 8        | २१         | स्याम-चीनी स्कन्ध                                   | •••                   | હફ       |
| §        | २२         | तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध                        | •••                   | <b>y</b> |
| §        | २३         | भारतीय वर्णमाला श्रौर वाङ्मय                        | •••                   | ८३       |
| §        | <b>२</b> ४ | भारतीय जनता की मुख्य ऋौर गौए। नस्तें                | • •                   | ८७       |
| §        | २५         | भारतवर्ष की विविधता ख्रौर एकता, तथा उस              | का जातीय              |          |
|          |            | चैतन्य                                              | •••                   | ९६       |
| Ş        | २६         | भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता                 | •••                   | १०१      |
| §        | २७         | उस की श्रपने पुरखों श्रार उन के ऋण की याद           | •                     | १०४      |
|          |            | टिप्पणियाँ                                          |                       |          |
| _        | •          |                                                     |                       | •        |
| ₩        | 8          | प्राचीन भारत का स्थल-विभाग                          | •••                   | १०७      |
| *        | २          | पिच्छम पञ्जाब की बोली—हिन्दकी                       | •••                   | १११      |
| *        | 3          | ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्त्तव्य का विचा   | र                     | ११३      |

|   |    | ( ३४ )                                         |            |       |
|---|----|------------------------------------------------|------------|-------|
|   |    |                                                |            | पृष्ठ |
|   |    | इ.न्थनिर्देश <b>े</b>                          |            | 114   |
|   |    | म्र. भौमिक विवेचन के ब्रिए                     |            | 114   |
|   |    | इ. भाषात्रों श्रीर जनता की पड़ताज के लिए       |            | 998   |
|   |    | उ. प्राचीन भूवृत्त के बिए                      |            | 399   |
|   |    | प्राचीन काल                                    |            |       |
|   |    | द्सरा खण्ड                                     |            |       |
|   |    | श्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद          | तक         |       |
|   |    | तीसरा प्रकरण                                   |            |       |
|   |    | मानव श्रीर ऐक वंश                              |            |       |
| § | २८ | मनुकी कहानी                                    | •••        | १२३   |
| § | २९ | मनुका वंश                                      | •••        | १२५   |
| § | ३० | ऐक वंश या चन्द्र वंश                           | • •        | १२७   |
| ş | ३१ | ययाति श्रौर उस की सन्तान                       | •••        | १२८   |
| § | ३२ | सम्राट् मान्धाता                               | •••        | १२९   |
| § | ३३ | गान्धार राज्य की स्थापना                       | •••        | १३१   |
| § | ३४ | पञ्जाब में उशीनर, शिवि श्रौर उन के वंशज        | •••        | १३१   |
| § | ३५ | पूरवी द्यानव राज्य तथा मगध में त्रार्थी का प्र | ाथम प्रवेश | १३३   |
|   |    | चौथा प्रकरण                                    |            |       |
|   |    | हैहय वंश तथा राजा सगर                          |            |       |
| § | ३६ | कार्त्तवीर्थ अर्जुन                            | •••        | १३५   |
| § | ३७ | विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र श्रीर परशुराम         | •••        | १३६   |
| § | ३८ | हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीत्तित        | •••        | १३८   |
| § | ३९ | मेकल, विद्र्भ श्रीर वत्स राज्य                 | •••        | १३८   |
| Š | 80 | राजा सगर                                       | •••        | १३९   |
| ş | ४१ | चेदि श्रौर श्रंग देश, बंगाल के राज्य           | •••        | १४०   |

१४०

§ २८ § २९ § 30 § 38 § ३२ § 33 § ३४ § 34

# . (३५ ) पाँचवाँ प्रकरण

| राजा भरत स्त्रीर भारत वंश |                   |                                                   |                 | पृष्ठ            |  |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| §                         | ४२                | पौरव राजा दुष्यन्त                                | •••             | १४१              |  |
|                           | ४३                | श्रार्थें। के श्राश्रम                            | •••             | १४२              |  |
| §                         | 88                | शकुन्तला का उपाख्यान                              | •••             | १ <b>४</b> ४     |  |
| §                         | ४५                | सम्राट् भरत                                       | •••             | १४६              |  |
| §                         | ४६                | भरत के वंशज                                       | •••             | १४ <b>६</b>      |  |
| -                         | 80                | हिस्तनापुर श्रीर पञ्चाल देश                       | •••             | १४७              |  |
| -                         | ४८                | इस युग् के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपामु   | द्रा            | १४७              |  |
| <b>§</b>                  | ४९                | ऋषि श्रीर ऋचायें                                  | •••             | १४८              |  |
| §                         | 40                | भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु                  | •••             | १४९              |  |
|                           |                   | छुठा प्रकरण                                       |                 |                  |  |
|                           | महाराजा रामचन्द्र |                                                   |                 |                  |  |
| 8                         | ५१                | रामचन्द्र का वृत्तान्त                            | •••             | १५१              |  |
| §                         | ५२                | रात्तस श्रौर वानर                                 | •••             | १५३              |  |
| 8                         | ५३                | श्राये का दक्खिन-प्रवेश                           | •••             | १५५              |  |
| §                         | 48                | पञ्जाब में भरत का राज्य—राजगृह्, तत्त्रशिला,      | पुष्करावती      | १५७              |  |
| §                         | ५५                | भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश          | •••             | १५७              |  |
| 8                         | ५६                | वाल्मोकि मुनि                                     | •••             | १५८              |  |
|                           |                   | सातवाँ प्रकरण                                     |                 |                  |  |
|                           |                   | यादव ऋौर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत           | <b>सं</b> ग्राम |                  |  |
| §                         | ५७                | <b>छ</b> न्धक, वृष्णि तथा <b>छन्य यादव रा</b> ज्य | •••             | १५९              |  |
| §                         | 40                | राजा सुदास, संवरण श्रीर कुरु                      | •••             | १५९              |  |
| §                         | ५९                | वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रौर पूर्वी राजगृह    | ξ               | १६१              |  |
| 8                         | ६०                | शन्तनु श्रौर उस के वंशज                           | •••             | <sub>"</sub> १६२ |  |
| ş                         | ६१                | जरासन्ध का साम्राज्य                              | •••             | १६२              |  |

|          |    |                                                     |                        | કુક |
|----------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <b>§</b> | ६२ | <b>ग्रन्धक-वृ</b> ष्णि-संघ                          | . D •                  | १६३ |
| §        | ६३ | इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाण्डवों की बढ़ती          |                        | १६३ |
| §        | ६४ | महाभारत युद्ध                                       | •••                    | १६५ |
| Ş        | ६५ | याद्वों का गृह-युद्ध                                | •••                    | १६९ |
|          |    | श्राठवाँ प्रकरण                                     |                        |     |
|          |    | <b>अारम्भिक आर्थों का जीवन सभ्यता और संस्</b>       | <b>क</b> ित            |     |
| §        | ६६ | प्राचीन इतिहास का युगविभाग                          | •••                    | १७० |
|          |    | <b>द्य.</b> राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रौर  द्वापर      | •••                    | १७० |
|          |    | इ. वाङ्मयानुसार—प्राग्वैदिकयुग, ऋचा-युग             | <b>ऋ</b> ौर संहिता-युग | १७२ |
| §        | ६७ | समाज की बुनियादें                                   | •••                    | १७३ |
|          |    | <b>श्र.</b> जीविका श्रविश्वति श्रार स्थावर सम्पत्ति | Ī                      | १७३ |
|          |    | इ. जन विशः श्रौर सजाता:                             | •••                    | १७४ |
|          |    | <b>उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्प</b> त्ति क    | ा विकास                | १७६ |
|          |    | ऋ. जन का सामरिक संघटन—प्राम श्रौरसं-                | गम, जान राज्य          | १७९ |
|          |    | लु. श्रार्य श्रौर दास                               | •••                    | १८१ |
| ş        | ६८ | म्रार्थिक जीवन                                      | •••                    | १८२ |
|          |    | <b>ञ. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति</b> का   | विनिमय                 | १८२ |
|          |    | इ. शिल्प                                            | •••                    | १८३ |
|          |    | ड. पिंग लोग श्रीर व्यापार, नागरिक तथा न             | ।विक जीवन              | १८४ |
|          |    | ऋ. विदेशों से सम्पर्क—बावुत श्रीर काल्दी            | •••                    | १८५ |
| 8        | ६९ | राज्य-संस्था                                        | •••                    | १८७ |
|          |    | घ. राजा का वरण                                      | •••                    | १८७ |
|          |    | इ. समिति                                            |                        | १८८ |
|          | ,  | <b>ड.</b> सभा सेना श्रौर विद्थ                      | •••                    | १८९ |
|          |    | ऋ. राज्याभिषेक                                      | •••                    | १९० |
|          |    | लु. घराजक राष्ट्र                                   | •••                    | १९२ |

|              |                                               |                  | પ્રુષ્ઠ    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
|              | ए. साम्राज्य श्राधिपत्य श्रौर सार्वभौम चक     | <b>य</b> त्तित्व | १९२        |
| § <b>७</b> ० | धर्म-कर्म                                     | •••              | १९३        |
| કુ હૃ        | सामाजिक जीवन                                  | •••              | २०१        |
|              | त्र. विवाह श्रौर स्त्रियों की स्थिति          | •••              | २०१        |
|              | इ. सामाजिक ऊँचनीच                             | •••              | २०५        |
|              | <b>च. खान-पान, वेषभूषा, विनोद-</b> व्यायाम    | •••              | २०५        |
| § <b>७</b> २ | श्रार्थे राष्ट्र का श्रादर्श                  | •••              | २०७        |
| § <b>७</b> ३ | ज्ञान श्रौर वाङ्मय                            | •••              | २०७        |
|              | <b>ञ्च.</b> ऋचाय <sup>ं</sup> यजुष् श्रौर साम | •••              | २०७        |
|              | इ. लिपि श्रीर वर्णमाला का श्रारम्भ तथ         | ा त्रारम्भिक     | •          |
|              | संहितायें                                     | •••              | २०९        |
|              | उ. वेद का <b>ध्र</b> न्तिम वर्गीकरण           | •••              | २१२        |
|              | परिशिष्ट श्र                                  |                  |            |
|              | प्राचीन युगों की वंशतालिकायें                 |                  |            |
|              | [१] राज-वंश                                   | •••              | २१४        |
|              | [२] स्रानव राजा उशीनर का वंश                  | •••              | २२०        |
|              | [ ३ ] ऋषि-वंश                                 | •••              | २२१        |
|              | [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक बाद की वंशता          | लेका             | <b>२२२</b> |
|              | टिप्पणियाँ                                    |                  |            |
| * 8          | प्राचीन भारतीय श्रनुश्रुति का ऐतिहासिक मृ     | ल्य तथा उस       |            |
|              | से सम्बद्ध प्रश्न                             | •••              | २२४        |
|              | त्र, क्या श्रनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मृत्    | य है ?           | २२४        |
|              | इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई०             |                  |            |
|              | शुरू होता है ?                                | •••              | २२६        |
|              | उ. प्राचीन आयीं का राजनैतिक इतिहास            | , तथा उन में     | ,          |
|              | ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न         | •••              | २२७        |

|              |    |                                                      |           | પૃષ્ઠ    |
|--------------|----|------------------------------------------------------|-----------|----------|
|              |    | ऋ. 'पुराण-युग' तथा पौराणिक ऋनुश्रुति का ऋन           | य चपयोग   | २३०      |
|              |    | लु. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 💮 💛                  | •         | २३१      |
|              |    | ए. पार्जीटर का कार्य                                 | •         | २३५      |
|              |    | ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता                    | •         | २३६      |
|              |    | श्रो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पु            | राग्य-युग |          |
|              |    | (Epic period) कोई पृथक् युग नहीं                     |           | २३९      |
|              |    | त्री. क्या प्राचीन त्रायीं त्रथवा ब्राह्मणों में ऐति | तहासिक    |          |
|              |    | बुद्धिका श्रभाव था ?                                 | •         | २४०      |
| <b>&amp;</b> | ų  | त्रार्थी का भारत से उत्तरपच्छिम <b>फैलना</b>         |           | २४७      |
| ₩            | Ę  | क्या मानव द्राविड थे ?                               |           | २४८      |
| ₩            | v  | अनुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनार्य जातियाँ; त          | ांका के   |          |
|              |    | राज्ञसों त्रौर वानरां के त्राधुनिक वंशज              |           | २५०      |
| ₩            | ሪ  | श्चार्य राज्यों पर श्चटवियों का प्रभाव               |           | २५३      |
| ₩            | ዓ  | प्राचीन आर्य धर्म, तत्त्वज्ञान और संस्कृति           |           | २५४      |
|              |    | श्च. 'ब्राह्मनिज्म्' एक भ्रमजनक शब्द                 |           | २५५      |
|              |    | इ. क्या 'ब्राह्मनिज्म्' आरम्भ में अनार्य थी ?        |           | २५६      |
|              |    | उ. 'ब्राह्मनिज्म्' क्या थी ?                         |           | २५८      |
| <b>88</b>    | ţo | श्चनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण्-राज्य                 |           | २५९      |
| *            | ११ | श्रौसत पीढ़ी का समय तथा भारत युद्ध का काल            |           | २५९      |
| <b>&amp;</b> | १२ | वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क                       |           | २६३      |
| <b>æ</b>     | १३ | प्राचीन आयों में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना क   | _         | २७०      |
| *            | १४ | भारतीय श्रज्ञरमाला श्रौर लिपि का उद्भव               |           | २७२      |
|              |    | श्र. बुइलर का मत                                     | ,         | २७२      |
|              |    | इ. श्रोभा का सिद्धान्त                               |           | ·<br>२७२ |
|              |    | उ जायसवाल की स्थापनारों · · ·                        |           | २७४      |
|              |    | त्रा. भएडारकर की सहमति                               |           | 200/     |

|     |                                              |              | वृष्ठ |
|-----|----------------------------------------------|--------------|-------|
|     | लृ. परिग्णाम                                 | •••          | २७८   |
|     | <b>ब्र</b> म्थनिर्देश                        | •••          | २८०   |
|     | च. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के           | लिए          | २८०   |
|     | इ. सभ्यता धौर संस्कृति के इतिहास ( 🖇 ६७–।    | •३) के लिए   | २८१   |
|     |                                              |              |       |
|     | तीसरा खएड                                    |              |       |
|     | परीचित् से नन्द तक                           |              |       |
|     | नौवाँ प्रकरण                                 |              |       |
|     | ब्रह्मवादी जनकी का युग                       |              |       |
| હ્ય | राजा परीत्तित् श्रौर जनमेजय                  | •••          | २८५   |
| ૭५  | बारह राजवंश श्रीर दिक्खनी सीमान्त की जा      | ातियाँ<br>   | २८६   |
| હફ  | कुरु-पञ्चाल का मिलना                         | •••          | २८९   |
| ૭૭  | ज्ञान श्रौर तत्त्वचिन्तन की लहर              | •••          | २८९   |
|     | <b>श्र.</b> नचिकेता की गाथा                  | •••          | २९०   |
|     | इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल श्रीर पिप्पलाद    | के शिष्यों   |       |
|     | की कहानियाँ                                  | •••          | २९२   |
|     | <b>उ. श्र</b> श्वपति कैकेय की बात            | •••          | २९३   |
|     | ऋ. "जनक" की सभा                              | •••          | २९४   |
|     | लृ, उपनिषदों के धार्मिक विचार                | •••          | २९५   |
| ७८  | ज्ञान का विस्तार-चेत्र; चरण शाखायें श्राश्रम | श्रीर परि-   |       |
|     | षदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय                     | •••          | २९७   |
| ৩९  | सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक              | जीवन का      |       |
|     | विकास; वर्ग्गाश्रम-पद्धति श्रौर ऋगों की कल्प | ाना          | ३०१   |
| ८०  | जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंस्थाइ      | मों का विकास | ३०६   |
|     |                                              |              |       |

308

§ ७८

§ ७९

**अन्थनिर्दे**श

|   |    | दसवाँ प्रकरण                                   | •           | वृष्ठ |
|---|----|------------------------------------------------|-------------|-------|
|   |    | सालह महाजनपद                                   |             |       |
|   |    | ( ८-७-६ शताब्दी ई० पू० )                       |             |       |
| § | ८१ | विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में | राजविप्लव   | ३१०   |
| ş | ८२ | स्रोलह महाजनपदों का उदय                        | •••         | ३१२   |
| § | ८३ | कोशल श्रौर मगध राज्यों का विस्तार, श्रवन्ति    | में राज-    |       |
|   |    | विप्तव                                         | •••         | ३१८   |
| § | ८४ | आर्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों और नग           | रों का      |       |
|   |    | विकास                                          | •••         | ३२०   |
|   |    | श्च. कृषि, तथा ग्रामों की श्वार्थिक योजना      | •••         | ३२०   |
|   |    | इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ                  | •••         | ३२३   |
|   |    | उ. देशी श्रीर विदेशी व्यापार, नगरियाँ श्रीर    | निगम        | ३२६   |
| § | ८५ | राज्यसंस्था में परिवर्त्तन                     | •••         | ३३२   |
|   |    | श्र. प्रामों श्रौर नगरियों का श्रनुश।सन        | •••         | ३३२   |
|   |    | इ. केन्द्रिक श्रनुशासन                         | •••         | ३३५   |
|   |    | <b>इ.</b> संघराज्य श्रीर सार्वभीम राज्य        | •••         | ३३७   |
| § | ८६ | सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान श्रौर वाङ्मय की        | प्रगति      | ३३८   |
|   |    | <b>द्य</b> . सामाजिक जीवन                      | •••         | ३३८   |
|   |    | इ़ धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कार पार्ख              | •••         | ३४३   |
|   |    | उ़ ज्ञान श्रौर वाङ्मय के नये त्तेत्र—श्रर्थशा  | स्त्र श्रीर |       |
|   |    | लौकिक साहित्य                                  | •••         | ३५०   |
|   |    | ब्रन्थ निर्देश                                 | •••         | ३५१   |
|   |    | ग्यार <b>ह</b> वाँ प्रकरख                      |             |       |
|   |    | भगवान् बुद्ध श्रीर महावीर                      |             |       |
|   |    | ( ६२३—४४३ ई० पू० )                             |             |       |
| 8 | وي | बुद्ध-चरित का माहात्म्य                        | •••         | 343   |

|   |    |                                                |                 | पृष्ठ        |
|---|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ş | ረረ | गौतम का स्त्रारम्भिक जीवन "महाभिनिष्क्रमर      | <b>ग" श्रीर</b> |              |
|   |    | बोध                                            | •••             | ३५४          |
| § | ८९ | आर्थ अष्टांगिक मार्ग                           |                 | 340          |
| § | ९० | "धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन" श्रौर भिक्खु-"संघ" की व | धापना           | ३५८          |
| § | ९१ | बुद्ध का पर्येटन                               | •••             | ३६०          |
| § | ९२ | जेतवन का दान                                   | •••             | ३६२          |
| § | ९३ | भिक्खुनी संघ की स्थापना                        | •••             | ३६३          |
| ş | ९४ | बौद्ध-संघ का संयत जीवन श्रीर कार्य             | •••             | ३६६          |
| § | ९५ | बुद्ध का ऋन्तिम समय श्रीर महापरिनिर्वाण        | •••             | ३६६          |
| § | ९६ | बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय        | •••             | ३७०          |
| § | ९७ | भगवान् महावीर                                  | •••             | ३७१          |
|   |    | <b>ब्रन्थ</b> निर्देश                          | •••             | ₹७३          |
|   |    | परिशिष्ट इ                                     |                 |              |
|   |    | बौद्ध धर्म श्रौर वाङ्मय के विकास का दिग्दर्शन  | •••             | <b>ર્</b> ૭૫ |
|   |    | १ थेरवाद                                       | •••             | ३७७          |
|   |    | क. विनयपिटक                                    | •••             | ३७६          |
|   |    | ख. सुत्तपिटक                                   | •••             | ३७७          |
|   |    | ग. श्रभिधम्मपिटक                               | •••             | ३८१          |
|   |    | २ सर्वास्तिवाद श्रादि                          | •••             | ३८३          |
|   |    | ३ महायान                                       | •••             | ३८३          |
|   |    | ४ वज्रयान                                      | •••             | ३८५          |
|   |    | बारहवाँ प्रकरण                                 |                 |              |
|   |    | मगध का पहला साम्राज्य                          |                 |              |
|   |    | ( स्वग० ४६० ई० पू०३७४ ई० पू०)                  | )               |              |
| § | ९८ | <b>भव</b> न्ति कोशल और मगध की होड़             | •••             | ३९१          |

|     |      |                                               |                     | પ્રષ્ટ |
|-----|------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|
| §   | ९९   | श्रवन्तिराज प्रद्योत श्रीर वत्सराज उद्यन      | •••                 | ३९१    |
| §   | १००  | कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार              | •••                 | ३९५    |
| §   | १०१  | मगध-श्रवन्ति की होड़, वृज्ञि-संघ का श्रन्त    | •••                 | ३९७    |
| §   | १०२  | अवन्ति में फिर विप्तव, गान्धार-राज्य का अ     | <b>F</b> त          | 800    |
| §   | १०३  | पच्छिमी जगत की ऋार्य जातियाँ ऋौर राज्य        | •••                 | ४०१    |
| §   | १०४  | प्राचीन ईरान श्रौर उस के पड़ोसी               | •••                 | ४०३    |
|     |      | <b>श्च</b> ्याचीन ईरान                        | •••                 | ४०३    |
|     |      | इ. दाह स्त्रौर शक                             | •••                 | ४०५    |
| §   | १०५  | <b>ह</b> खामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत | में पारसी           |        |
|     |      | सत्ता                                         | •••                 | ४०७    |
| §   | १०६  | मगध-सम्राट् श्रज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थाप    | ना, श्रवन्ति        |        |
|     |      | मगध-साम्राज्य में सम्मितित                    | •••                 | ४११    |
| §   | १०७  | मगध-साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द र     | ाजा <b>—न</b> न्दि- |        |
|     |      | वर्धन श्रोर महानन्दी                          | •••                 | ४१२    |
| §   | १०८  | पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिन्ध) श्रौर  | सुराष्ट्र के        |        |
|     |      | संघ-राष्ट्र                                   | •••                 | ४१४    |
| §   | १०९  | ्पारड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( ल     | ाग० ४००             |        |
|     |      | ई० पू०)                                       | •••                 | ४१७    |
| §   | ११०  | सिंहत में त्रार्य राज्य, विजय का उपाख्यान     | •••                 | ४१८    |
| §   | १११  | दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन               | •••                 | ४२०    |
|     |      | <b>ब्रन्थ</b> निर्देश                         | •••                 | ४२३    |
|     |      | तेरहवाँ प्रकरण                                |                     |        |
| ,   |      | पूर्व-नन्द-युग का जीवन श्रोर संस्कृति         |                     |        |
| \$( | ११२) | पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय                      | •••                 | ४२४    |
| •   |      | <b>ेध</b> ् सूत्र-प्रन्थ                      | •••                 | ४२४    |
|     |      | इ सुत्तों के निकाय                            | •••                 | ४२८    |

|          |                                                                                             |               | पृष्ठ       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|          | √इ. ऋर्थशास्त्र                                                                             | •••           | ४२८         |
|          | र्∕ऋ. इतिहास-पुराण                                                                          | •••           | ४३१         |
|          | 🦯 लृ. रामायण श्रौर भारत                                                                     | •••           | ४३२         |
|          | ∕ए. भगवद्गीता                                                                               | •••           | ४३३         |
| §        | ११३ र्थर्मे श्रौर दर्शन                                                                     | •••           | ४३५         |
| ş        | ११४ र्ट्यार्थिक जीवन चौर राज्य-संस्था का विक!स                                              | т             | 888         |
|          | र∕घ्य. मौिलक निकाय वर्ग या समूह—प्राम श्रे                                                  | रिए निगम      |             |
|          | ्रपूरा गण त्र्यादि                                                                          | •••           | ४४१         |
|          | ्रइ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन                                                   | •••           | ४४७         |
|          | ्र सार्वभौम श्रादर्श की साधना                                                               | •••           | ४४८         |
| §        | ११५ अधर्म' स्त्रौर 'व्यवहार' (कानून) की उत्पत्ति प                                          | श्रीर स्थापना | ४४९         |
| §        | ११६ – सामाजिक जीवन                                                                          | •••           | ४५६         |
|          | प्रन्थनिर्देश                                                                               | •••           | ४६०         |
|          | परिशिष्ट उ                                                                                  |               |             |
|          | घटनावली की तालिकायें और तिथियां                                                             |               |             |
|          | [ १ ] शैशुनाकों से पहले की घटनायें                                                          | •••           | ४६२         |
|          | रिं] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटन                                                         | ।1यें         | ४६३         |
|          | ट्रिप्प <b>ा</b> याँ                                                                        |               |             |
| ~&       | १५ नाग त्राक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश                                                  | •••           | ४६६         |
| <b>9</b> | १६ उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-अ                                             | <b>काश</b>    | ४६८         |
|          | १७ कम्बोज देश                                                                               |               | 800         |
| _        | -<br>१८ प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत् से सम्पर्क                                         | •••           | ४८१         |
|          | <sup>१९</sup> पौर-जानपद                                                                     |               | ४८७         |
|          | २० चत्रियों श्रौर ब्राह्मणों का संघर्ष ?                                                    | •••           | ४९१         |
|          | ्२०      क्षात्रपा आर त्राक्षका भारतमः<br>ि २१      बडली का श्रिभिलेख श्रीर पच्छिम भारत में | ੰ ਤੀੜ ਸ਼ਹੀ ਕੇ | 071         |
| w        | प्रचार की प्राचीनता                                                                         | अग अम भ       | <b>9</b> 93 |
|          | וחחוצוג ומציוודג וווידוג                                                                    |               | X X 3       |

|   |    |                                                   |                | पृष्ठ       |
|---|----|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| € | २२ | शैशुनाक श्रौर नन्द इतिहास की समस्यायें            | •••            | ४९४         |
|   |    | श्च. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पाद्टिप्पर्गी के र | रूप में        | ४९६         |
|   |    | इ. दर्शक=नागदासक ?                                | •••            | ४९६         |
|   |    | उ. श्रनुरुद्ध श्रौर मुण्ड की सत्ता                | •••            | ४९८         |
|   |    | ऋ. शिशुनाक बिम्बिसार का पूर्वज या ना              | गदासक का       |             |
|   |    | श्चमात्य ?                                        | •••            | ૪९ <b>९</b> |
|   |    | लृ. अवन्ति का श्रज श्रौर नन्दिवर्धन=मगः           | ध का श्रज      |             |
|   |    | <b>उदयी श्रौर नन्दिवर्धन</b>                      | •••            | ५००         |
|   |    | ए. शैशुनाक प्रतिमायें                             | •••            | ५०१         |
|   |    | ऐ. कालाशोक =नन्दिवर्धन <b>?</b>                   | •••            | ५०५         |
|   |    | श्रो. पूर्व नन्द श्रौर नव नन्द                    | •••            | ५०६         |
|   |    | श्रौ. नन्द संवत्                                  | •••            | ५१०         |
|   |    | श्रं. महानन्दी श्रौर उस के बेटों की सत्ता         | •••            | ५११         |
|   |    | घ्यः. निर्वाण-संवत <u>्</u>                       | ***            | ५१२         |
| # | २३ | ''सत्त श्रर्पारहाणि धम्म''                        | •••            | ५१४         |
| * | २४ | सिंहल-विजय का काल श्रौर दक्खिन भारत               | में ऋार्यीं के |             |
|   |    | फैलाव का सामान्य क्रम                             | •••            | ५१५         |
|   |    | <b>श्र</b> नुक्रमणिका                             |                |             |
|   |    | श्र. परिभाषात्रों की                              |                |             |
|   |    | इ. उद्घृत प्रन्थों की                             |                |             |
|   |    | च. नामों की                                       |                |             |
|   |    | भूल-चूक                                           |                |             |
|   |    |                                                   |                |             |

# पहला खण्ड—भूमिका— भारतीय इतिहास की परिस्थिति

#### पहला प्रकरण

# भारतवर्ष की भूमि

## § १. सीपायें ऋौर मुख्य भौगोलिक विभाग

हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हहबंदी कर दी है। उस के उत्तर हिमालय की दुभें ये शृंखला है। उत्तरपूरव लुरोई, नागा और पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तरपंच्छम कलात, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं । पूरब, दिक्खन और पच्छिम की बाकी आधी परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार व बड़े भौगोलिक विभाग स्पष्ट दोख पड़ते हैं — (१) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ह्यमेखला और (४) दिक्खन। प्रत्येक की विवेचना हम अलग् अलग् करेंगे।

# § २. उत्तर भारत का मैदान

कत्तर के पहाड़ों के नोचे एक श्रोर सिंध सतलज श्रीर दूसरी श्रोर गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की मरु-

१ भारतभूमि, ए० २४-२७।

भूमि श्रीर श्राड़ावळा ( 'श्रावली पर्वत'!) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि श्रीर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुत्तेत्र के बांगर की तंग गर्दन जमना के खादर को सतलज के खादर से जोड़ देती है, श्रीर इस प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर भारत का एक र ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहते हैं।

मनुष्य को सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान को कुछ एक निद्यों के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले-पहल जंगली पौयों के। घरेलू बना कर खेती करना सोखा, और जिन में मानव सभ्यता का सब से पहले उदय हुआ। समूचे जगत् में इस बात में उस का मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते है—एक चीन की पीली नदो (होआडहा) और याङच् क्याङ के काँठे, दूसरे, फारिस की खाड़ी में गिरने वाली दजला और करात निद्यों का दोआब, तथा तीसरे मिस्न की नेल नदी का काँठा।

श्रपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक

१ खादर = नदी की मिट्टी से बनी उपनाऊ भूमि, नदी का कच्छ ; बाँगर = निर्जाख सूखी ऊँची भूमि जो नदी की मिट्टी से न बनी हो। खादर बाँगर ठेठ खड़ी बोखी के शब्द हैं।

र प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान के एक गिनने का विचार पाते हैं। पालि वाक्मय में उस का नाम है जम्बुदीपतल (जम्बुद्दीप-तल); जातक, जि० ३, ए० ११६; जि० ४, ए० ११३ (अंग्रेज़ी अनुवादकों ने यहाँ 'तल' का अर्थ नहीं समस्ता); जि० ४, ए० ४६८। जम्बुदीप पालि में सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> चीनी 'हो' श्रीर 'क्यारू' दोनों का श्रर्थ है नदी ।

विशाल जंगल था, श्रौर उस जंगल की धीरे धीरे साफ कर के ही हमारे प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था ै।

उस मैदान के कई दुकड़े श्रासानी सं श्रलग श्रलग दीख पड़ते हैं।
ठीक उत्तरप्रबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पिच्छम-पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक
श्रलग प्रदेश है, उसी का नाम श्रासाम है। फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से
दिखाई देने हैं—जहाँ गंगा-जमना दिक्खन-पूरव-वाहिनी हैं वह उपरला गंगा
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरव-वाहिनी हो गई है वह विचला गंगा-काँठा है;
श्रोर जहाँ फिर समुद्र की श्रोर मुँह फेर उसने श्रपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा
का मुहाना है। गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम
समतट है। उस के उत्तर गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश वरेंद्र है,
समतट के पूरव का मैदान का दुकड़ा खास वंग है, श्रीर उस के पिच्छम का
राढ़। वंग मैदान की एक नेकि, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत
के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, वंग श्रीर
समतट मिला कर बंगाल बनता है।

उथर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट दुकड़े हैं। जहाँ सिंधु-नद ने अपनी पाँचों भुजायें फैला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी सिमट कर अकेले सिंध में आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर-पच्छिमी छे।र से उस की एक ने।क पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई है; वह कच्छी गंदावऽ कहलाती है।

कुरुतेत्र कं बाँगर के। श्राधा सतलज के श्रौर श्राधा जमना के खादर में गिन लें, ते। समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छ: हिस्से हुए— सिंव, पंजाब. उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या बंगाल, श्रौर ब्रह्मपुत्र का काँठा या श्रासाम।

सालज श्रीर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नजदीक निकल कर भी फिर श्रागे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सहायक नदियों का रुख एक

१ नीचे §§ ४४, ६३।

तरफ है और गंगा की सहायकों का बिलकुत्त दूसरी तरफ। इसका यह अर्थ है कि सिंध और गंगा के प्रस्नवण-तेत्रों के बीच कुछ ऊँचो जमीन है जो उन्हें एक-रूसरे से अलग किये देती है। दिक्खन अंश में तो आड़ावळा की शृंखला और उस के पिछ्छम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जल-विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुत्तेत्र के बाँगर ने किया है। सिंध और गंगा के प्रस्नवण-तेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गर्दन ही एक गत्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा महत्त्व है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-पाघरा के काँठे खुले मैदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आने वाली दो विरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे का घेरा कर के पीछे की आर से चले जाने की काफो गुंजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तंग गर्दन में वह बात नहीं हैं, यहाँ उत्तर पहाड और दिक्खन मरुभूमि है; पूरब से पाच्छम या पिच्छम से पूरब जाने वाली सेना को यह तंग रास्ता तय करना ही होगा। इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास को अनेक भाग्यिनर्णायक लड़ाइयाँ हुई हैं।

उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पिच्छम से पूरब जरा दिक्खन भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख में हैं, श्रौर सिंध काँठे का राजपथ निद्यों के बहाव के साथ दिक्खन-दिक्खन-पिच्छम। निद्यों के सिवाय कोई विशेष रुकाबट पूरव-पिच्छम के रास्ते की लाँवनी नहीं पड़ती, श्रौर उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में हो पार कर लेता है। पंजाब के दिक्खनी हिस्से से जमना-काँठे की सोधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की छाँह में रहना जरुरी है। सिंध श्रौर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ, कुरुन्तेत्र-बाँगर की उपर्युक्त गर्दन, श्रौर बिहार में गंगा के दिक्खन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के श्रा छूनी हैं उस रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह हैं। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल निद्यों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से वही निद्याँ भी जाने श्राने का साधन हो जाती हैं, श्रौर पूरब बंगाल श्रौर श्रासाम में तो वही

मुख्य साधन हैं; बरसात की श्रधिकता के कारण वहां श्यल-मार्ग से जल-मार्ग श्रधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की निदयों का रास्ता भी बहुत चलता था।

#### § ३. विन्ध्यमेखला

गंगा-जमना मैदान के दिक्खन उन निदयों की दिक्खनी शाखाओं अर्थात बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पिछ्छमी छोर पर आड़ावका की बाँह ऊपर बढ़ी हुई है। नर्मदा और सोन की दूनों भे ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड़, पन्ना और कैमोर-श्रृङ्खलायें उन के उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हजारी-बाग, राजमहल श्रृङ्खलायें दिक्खन।

प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमांला का विभाग इस प्रकार किया जाता कि पार्वता श्रीर बनास से ले कर बेतवा तक छल निदयों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से कि बेतवा की पूरवी शाखा धसान (दशाणी) केन श्रीर टोंस श्रादि निदयों का निकास हुआ है विन्ध्य पर्वत कहलाता, श्रीर उन दोनों के दिनखन तापी और वेणांगा से ले कर उड़ीसा की वैतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं वह ऋत् पर्वतर। श्रार्थात् इस दोहरी पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का

<sup>1.</sup> दिन्दी तून शब्द संस्कृत द्रोगी से बना है, धौर उस का धर्थ है पहाड़ी श्रद्धां बाओं के भोतर थित हुआ मैदान। प्रायः नदियों के प्रवाहों से पहाड़ों के बीच दूनें बन आती हैं। द्रांगी शब्द के खिए दे. मा० पु० ४४, १४; वा० पु० १, ३६, ३३, १, ३७, १-३; १, ३८, १।

२. वा० पु०, १, ४४, ६७-१०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; मा० पु०, ४७, १६-२५। इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद श्रीर गोलमाल भी है। ऊपर जो लिखा गया है वह सब पुरायों के णठ का समन्त्रय कर के श्रीर फिर भी पुराने विचार को श्राजकता के संशोधित रूप में। विशेष विवेचना के लिए दे. भारतभूमि, ए० ६३-६४ टिप्पयी।

पिन्द्रमी खंड पारियात्र श्रोर पूरवी विन्ध्य, तथा समुचा दक्खिनी हिस्सा ऋच है जिसे पारियात्र से नर्मदा की श्रौर विनध्य से सेान की दन अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनें पर्वतें के मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, स्रोर जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के ऋर्थ में करते हैं तब बनास के उत्तर ऋाड़ावळा की समूची शृंखला को भी इसो में गिनते हैं। उस के श्रतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दिक्खन में, श्रौर विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग में करते हैं।

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ तापी का काँठा श्रीर वर्धा, वेणगंगा श्रीर महानदी का उतार फिर ढाल के। सूचित करते हैं; वही ढाल उस की दिक्खिनी सोमा है। उस के दिक्खन तरक जा त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या पठार बच गया वह दिक्खन भारत या दिक्खन है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरव गुजरात के अप्रतिरिक्त पाँच दुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का आड़ावज के चौगिर्द का प्रदेश है। थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है जो उसे सिन्ध से श्रलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी का ढाट कहते हैं, श्रौर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने या मारवाड़ का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा श्रीर पूरव तरफ बनास का काँठा भी उस में सिम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल श्रीर सिन्ध को उपरली दृनें, उन के ठीक दिक्खन नर्भदा की विचली दृन श्रीर सातपुड़ा-शृंखला का प्रबी भाग बुरहानपुर के उत्पर तक सम्मिलित हैं। राजपुताना आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल-खएड. जिस में बेतवा धसान श्रीर केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दन श्रीर पचमढी से श्रमरकएटक तक ऋच पर्वत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की परबी सीमा टोंस है। उस के परब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से परब बहता है, बघेलंखएड है। बघेलखएड के दिक्खन मेकल शृंखला के श्रमर-कएटक पहाड़ को छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा पठार है। बघेलखएड-छत्तोसगढ़ को मिला कर हम विन्ध्यमेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं। उस के पूर्व पारसनाथ पर्वत तक माड़खएड या छोटा नाग-पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। माड़खएड में ऋन पर्वत का जो श्रांश है, उसे आजकल हजागीबाग शृंखला कहते हैं। पूर्व जाते हुए उस को भी दो फाँकें हो गई हैं जिनके बीचोंबीच दामोदर बहता है। उत्तर को फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, श्रीर दिक्खन की से राँचो का। इन दोनों पठारों की मिला कर माड़खएड प्रदेश बना है।

राँ वी का पठार एक नोचो पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरभंज श्रीर केंदू भर के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के स्नोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन पिश्माषा के श्रवुदार वैतरणी भी ऋच पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से मयूरभंज श्रीर केंद्रभर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, किन्तु श्राजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरवी घाटों में ही गिना जाता है।

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला नहीं कर सकती, पर श्रपने जंगलों श्रौर खानों की उपज में वह विशेष धनी है। इस कारण उस का बड़ा ज्यावसायिक (industrial) गौरव है। इस के श्रांतिक उत्तर श्रौर दिक्खन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँव कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक श्रौर ज्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँठे से सीधे दिक्खन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दिक्खन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या श्रागरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। श्रजमेर के कुछ दिक्खन में श्राड़ावळा के पाच्छम निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है। श्रजमेर राजपूताना के टीक केन्द्र में है; उस के श्रौर श्राड़ावळा के पच्छिम उत्तरी श्रंश में बीकानेर श्रौर दिक्खनी श्रंश में मारवाड़ है; पूरब तरफ, उत्तर कछवाड़ा या दुएढार-

प्रदेश श्रौर दक्किल मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केंवल बीकानेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता श्रजमेर द्वारा ही है। इसी से श्रजमेर मानो समूचे राजपूताना की चाबी है।

मथुरा श्रागरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है वह प्राचीन काल से उत्तर श्रीर दिक्खन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से श्रनेक प्रसिद्ध नगिरयाँ चली श्राती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब श्रीर दिक्खन के बीच राजपूताना श्रीर मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरु तेत्र का बांगर है। इस कारण पंजाब श्रीर गंगा-काँठे के बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दिक्खन जाने वाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है।

श्चागरा के पूरव प्रयाग श्चौर काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महानदी या नर्मदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखण्ड लाँव कर जाते हैं। किन्तु बनारस के पूरव विहार से यदि दिक्खन जाना हो तो सीधे दिक्खन मुँह कर माइखण्ड पार करने के बजाय उस के पूरव धूम कर बंगाल से तट के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण माइखण्ड उत्तर-दिक्खन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; श्चौर यहो कारण है कि भारतवर्ष की सब से श्चारम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूत से बची हुई उस में श्वव तक श्चपनी श्चारम्भिक जीवनचर्या के श्चनुसार रहती श्वाती हैं।

### § ४. दक्खिन

दिक्खन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की शृंखलायें जो क्रमशः पांचेछमी और पूरवी चाट कहलाती हैं। पच्छिमी घाट या सहाद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण श्रीर दिक्खनी केरल या मलबार है। कोंकण से घाट की चोटियाँ या घटमाथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के पूरव तरफ बड़ी बड़ी निद्यों की दूनें हैं। उन दूनों श्रीर केंकिण के बीच सहाद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब घट कहलाते हैं।

दिक्खन की सब बड़ी निदयाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की जमीन का ढाल पूरब तरक है। श्रीर पूरब तरक उन निदयों की दूनें खुलती गई हैं, श्रीर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि पूरबी घाट की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई श्रीर निदयों को रास्ता दिये हुए है। पूरबी घाट के पूरब इन निदयों के गुहानों पर मैदान का एक श्राच्छा चौड़ा हाशिया भी बन गया है, जो बेंकिए के तंग कीते से करीब चौगुना है।

कृष्णा नदी दिक्खन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के उत्तर पिन्छमी और पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दिक्खन वे दोनें। क्रमशः उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलिगिर पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलिगिरि मानो उत्तर मुँह कर बायें और दाहिने दो बाहें फैलाये हुए है।

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में सह्याद्रि ने पूरब ढलते हुए अपनी कई भुजायें आगे बढ़ा दी हैं जो गोदावरी और कृष्णा की अनेक धाराओं का एक दूसरे से अलग करती हैं। पूरबो घाट का उत्तरी अंशामहेन्द्र पर्वत है, जो महानदी और गोदावरी के बीच जलविभाजक है। इत्तीसगढ़ को गईन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती हुई वेणगंगा और महानदों के पानियों को बाँटती जाती है। इस प्रकार गोदावरी और महानदों के प्रस्नवण-सेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रस्नवणसेत्र के। हम सह्याद्रि के पूरबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पर्वत के चौगिर्द प्रदेश तथा महानदी काँठे के। उस से अलग।

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शृक्षका में कृष्णा के दिक्खन श्रीशैल या नालमले पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा के जिस पठार में से गुजरी है वह पिन्छमी और पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है। नासिक के दिक्खन श्रवाट से श्रहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो बाँहीं मंजीरा श्रीर भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस को पूरबी ढाँगों श्रीर गोलकुण्डा पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब अदेश को, श्रर्थात् गोलकुण्डा पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब अदेश को, श्रर्थात् गोलकुण्डा के पठार, नालमले पर्वत के प्रदेश श्रीर गोदावरी-कृष्णा के मुहाने का मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि श्रीर मयूरभंजकेंद्रभर के पहाड़ों के चौगिर्द तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण है, श्रीर दोनों क पिन्छम का हिस्सा महाराष्ट्र है।

कृष्णा के दिश्यन पूरवी और पिच्छमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर या कर्णाटक का ऊँचा अन्तः प्रवण पठार बन गया है, जो उस विभाग के पिश्वमार्ध को सूचित करता है। सद्याद्रि को पूरवी ढाँगों के, मैसूर पठार के, नालमलै पर्वत के और मूसी-पठार के बोच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की दूनें चारों तग्क से घर गई हैं, और अन्त में नालमलै या श्रीशैल के चरणों को धाते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के बाहर निकला है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोश्राव, दिक्खन भारत के उत्तरार्ध आर दिन्नणार्ध के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं।

कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से श्रधिक ऊँचा है, लेकिन उस के दिक्खन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता समाप्त हो कर मैदान श्रा जाता है। उस मैदान के दिक्खन फिर श्रानमलै श्रोर एलामलै पर्वत हैं। मलै तामिल शब्द है जिसका श्रर्थ है पर्वत; उसी का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतां का नाम हो गया है।

कर्णाटक-पठार के पूरब वड-(उत्तरी) पैएणार नदी के दक्खिन मैदान की खुली पट्टी चोलमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमलै और एलामलै पर्वतों के पिच्छम का तट केरल हैं, श्रीर वे पर्वत तथा वह तट भी द्रविड देश का ही श्रंश हैं। नीलिगिरि श्रीर श्रानमलै के बीच मैदान का जो फीता केरल को कावेरी-काँठे से मिलाता है उसी में से पालघाट का राजपथ गया है।

द्रविड देश को रामेश्वरम् के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए हैं। सिंहल भी दिक्खन भारत का एक पृथक् प्रदेश हैं। इस प्रकार दिक्खन भारत में कुल छः प्रदेश हैं— महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड और सिंहल।

दिक्खन भारत भी खिनज उपज में विशेष धनी है। पुन्नाडु श्रादि की गोमेद की श्रीर गोलकुण्डा की हीरे की खानें पिछले इतिहास में जगत्प्र- सिद्ध रही हैं। श्राजकल भी केल्हार की खान से साना निकलता है। श्राधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए श्रावश्यक लगभग सभी खिनज पदार्थ विन्ध्यमेखला श्रीर दिक्खन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के श्रितिरक्त, दिक्खन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। कालां मिर्च, लौंग, इलायची श्रादि मसालों श्रीर चन्दन, केला, कर्पूर, नारियल श्रादि के लिए वे मानव इतिहास के श्रारम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, श्रीर संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुश्रों का व्यापार करने का तरसती रहीं हैं। सिंहल में श्रव नारियल के समान रवर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश श्रीर बराड की कालो मिट्टी में भारतवर्ष की सब से श्रच्छी कपास पैदा होती है।

दिक्खन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरवी तट के साथ साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जात। है। उस के सिवाय उस के सब मुख्य रास्ते उस की निदयों की दिशा में उसे उत्तरपिच्छम से दिक्खनपूरब आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ ममुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन निदयों की दूनें। में होते हुए

कृष्णा-तुंगभद्रा-दोश्राव को श्रथवा मैसूर पठार को बीचोंबीच काट कर काश्ची-बरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत पुराने श्रौर श्रत्यन्त महत्त्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सद्धाद्रि श्रौर नालमले के तथा मैसूर श्रौर मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूनें उन रास्तों की ठोक गर्दन घरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनें का प्रदेश दिक्खन का कुरु त्रेत्र हैं; श्रौर उस हिसाब से महाराष्ट्र दिक्खन का श्रक्तगानिस्तान, तथा चालमण्डल दिक्खन का गंगा-काँठा है। तंजोर से पालघाट हा कर केरल जाने वाला रास्ता भी बड़ा पुराना श्रौर महत्त्व का है।

#### ६ ५. उत्तरी सीमान्त

देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा के अनुसार मर्यादा-पर्वत कहना चाहिए ।

#### श्र. हिमाल्य श्रीर उस के साथ की पर्वतशृंखलायें

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतों में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के उत्तर छोर पर वह एक सिरं से दूसरे सिरं तक चला गया है। उत्तरपूरव श्रौर उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की खातिर श्राजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र श्रौर सिन्ध निदयों के दिक्खनी मोड़ों को उस की पूरवी श्रौर पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्पग के लिए बर्चा जाता है जिस में नंगा पर्वत, नुनकुन, बन्दरपूँछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, धौलगिर, गोसाईथान, गौरीशङ्कर, काञ्चन जङ्घा, चुमलारी श्रादि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय श्रङ्कला या हिमालय की गर्भश्रङ्कला है। उसके श्रौर उत्तरभारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो श्रौर श्रङ्कलाश्रों में बाँटा जाता है, जिन्हें कम से भीतरो या छोटो हिमालय श्रङ्कला श्रौर बाहरी या उपत्यका-श्रङ्कला कहते हैं, श्रौर जिन्हें श्रमल हिमलय की निचली सोदियाँ कहना चाहिए। भीतर्रा श्रङ्कला का नमूना कश्मीर की पीरपञ्चाल श्रङ्कला,

१. मा॰ पु॰ ४४, २६; भाग॰ पु॰ ४, १६, ६—१०।

कांगड़ा-कुल्ल् की धौला धार आदि हैं। उपत्यका-शृङ्खला का श्रच्छा नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं।

हिमालय की गर्भ-शृक्ष्वला बीच बीच में टूटी है। निद्यों की दूनें उस के आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य निद्यों में से केवल चिनाब, ज्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या उपर से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की शृक्ष्वलायें चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे हैं।

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराश्रों के स्नोत हैं। घाधरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भशृङ्खला से फट कर वह उस के बराबर पिच्छम-पिच्छम-उत्तर गंगा श्रौर सतलज के पानी को बाँटती श्रौर फिर सतलज के पार जिंद्सकर नदी तक रुपशू श्रौर जिंद्सकर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज श्रौर सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। उस का नाम जिंद्सकर-शृङ्खला रक्खा गया है। कामेत पहाड़ उसी में है। बद्रिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। इसी प्रकार कई श्रौर दूनों भी।

उस के पीछे एक श्रौर लम्बी शृद्धला है जो गिल्गित के दिक्खन शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिन श्रौर फिर बायें होती हुई, सतलज को रास्ता दे कर, मानसरोवर के दिक्खन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने दाहिने जाती हुई चुमलारी चाटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे लदाख-शृंखला कहते हैं। घावरा, गण्डक श्रौर कीसी के स्रोत उस में हैं, श्रौर उन के श्रौर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है।

सुप्रसिद्ध कैलाश पर्वत एक और शृंखला को सूचित करता है, जो लदाख-शृंखला के भी उत्तर है। पूरव तरफ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बायें काठ-माएडू के करीब सीधे उत्तर तक पहुँचो है। उस के आगे भी एक और शृंखला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें लगातार चली गयी है। पिच्छम तरफ लदाख-शृंखला के बराबर पहले गारतङ श्रौर सिन्ध निद्यों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गोङ भील तक, श्रौर श्रागे श्योक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-शृंखला के साथ सटी हुई हुंजा नदी के सामने तक वह जा निकलो है।

तिब्बत के विस्तृत निर्जन वृत्तहीन पठार चा़ड़-थड़को वे तैसे हिमालय, लदाख श्रोर कैलाश-शृंखलायें दिक्खन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन शृंखला उत्तर तरफ श्रोर चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरव तरफ। पिड्सिमी छोर पर दिक्खन-उत्तर वाली शृंखलायें एक दूसरे के नजदीक श्रा गयी हैं, श्रोर वहाँ कारकारम या मुज्ताग शृंखला भी कैलाश श्रोर क्युनलुन शृंखलाश्रों के बीच श्रा गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्रोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चा़ड़-थड़ में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक श्रोर चीनी तुर्किस्तान के रस्कम दिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुझा नदी उस के उत्तर ताग्रदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उतरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती है, जरफ्शां भो कहते हैं; उस का चीनी नाम सी-ते प्राचीन संस्कृत नाम सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के पूरव तिब्बत श्रोर पिन्झम पामीर है। उसी की दून मुज्ताग श्रोर क्युनलुन शृंखलाश्रों को भी एक दूसरे से श्रलग करती है।

भारतवर्ष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे हिमालय की गर्भ-श्रङ्खला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में दूटी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे

१ थक माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार ।

गङ्गा के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे । वे स्रोत आजकल की परिभाषा में जङ्ग्कर-शृङ्खला में हैं। इस प्रकार उस शृङ्खला को हिमा-लय की गर्भ-शृङ्खला की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते हैं।

#### इ. हिमालय के मदेश

(१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार

सिन्ध और ऋष्णगंगा-जेड्लम निद्यों के बीच हिमालय का सब से पिच्छमी जिला हजाग है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल-पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्षित्वन है। कुन्हार नदी की दून उस में उत्तर-दक्षित्वन सीधा रास्ता बनाये हुए है।

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता) कहते हैं। व्यथ की चक्करदार उपरत्ती दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय में किव ने कहा है—

> अगर किरदौस बर-रूए जमीं अस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त!

अर्थात् यदि जमीन के तस्ते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! हिमालय की गर्भ-शृह्वता से एक वाँही फूट कर व्यथ और कृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई पूर्व से पिच्छम जा कर दिक्खन मुड़ गयी है—वही भोतरी शृङ्खला के हरमुक (हरमुक्ट) श्रीर काजनाग पहाड़ हैं। कुछ श्रीर पूर्व से एक श्रीर वाँही गर्भ-शृङ्खला से दिक्खन उतरी है जिस के ग्रुक्त में श्रमरनाथ तीर्थ है। वह श्रमरनाथ-शृङ्खला व्यथ के दिक्खन-पूर्वी श्रन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पिच्छम घूम गयी है श्रीर श्रागे पोर-पंचाल शृङ्खला कहलाती है। भीतरी शृङ्खला के यही सब पहाड़ कर्मार को ८४ मील लम्बो २५ मील चौड़ी दून को चारों तरक से घेरे हुए हैं।

१ वा॰ पु॰, १, ४४, ८१।

२ को हों में प्राचीय संस्कृत नाम हैं।

कश्मीर की बस्ती गर्भ-शृङ्खला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शृङ्खला के उत्तर कृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्क्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गर्भ-शृङ्खला के उस पार सिंघ की टून में, ऋौर फिर सिंघ पार गिल्गित ऋौर हुङजा दूनों तक चली गयो हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को उत्तरपच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, श्रीर उस की चर्चा हम आगे करेंगे।

अमरनाथ-शृङ्खला के पृरब, उत्तर से दक्क्खिन, मरुवर्द्यान (मरुद्रुधा) नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में जा खुली है। मरुवर्द्धान ख्रौर कष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है।

जेहलम श्रौर चिनाव के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का प्रसिद्ध श्रभिसार देश है, श्रौर चिनाव तथा रावी के बीच की उपत्यका दार्व। दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङमय में प्रायः एक साथ आता है। श्रमिसार श्रव छिभाल कहलाता है, श्रीर उस में पुंच, राजौरी, भिम्भर रियासतें हैं। दार्व का नाम श्रव डुगर है, श्रीर उस में जम्मू तथा बल्लावर (वल्लापुर) की बस्तियाँ हैं।

डुगर के ऊपर भीतरी शृङ्खला की धौला धार<sup>9</sup> का पच्छिमी छोर है। धौला धार के उस पार, डुगर श्रौर कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) प्रदेश है. जो बोली ऋौर जनता में आया कश्मीरी है।

#### (२) कांगड़ा से कनोर

सतलज के परव टोंस के स्रोत पर गर्भ-शृङ्खला से फूट कर, सतलज व्यास ऋौर रावी को गस्ता देनी हुई चिनाव के सामने तक धौला धार चली त्रायी है। उस की उपत्यका में रावी श्रीर व्यास के बीच कांगड़ा

१ धार माने शंखला।

प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वांवे सहित प्राचीन काल में त्रिगर्त देश कहलाता था। द्वांबे के उपरले किनारे में बाहरी श्रृष्ट्वला की शिवालक श्रीर सोलासिङ्गा पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से हांशियारपुर जिला श्रीर बिलासपुर उर्फ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिङ्गी श्रीर धौला धार के बीच ब्यास की दून में मण्डी श्रीर सतलज की दून में सुकेत रियासत है।

धौला धार श्रीर गर्भ-शृङ्खला के बीच रावी श्रीर विनाब की उपरली दूनें हैं। रावी को वह दृन ही सुप्रसिद्ध चन्चा प्रदेश है। कष्टवार के ऊपर चिनाब श्रव तक श्रपने सम्झत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की उपरली दून तथा उस की दो मृल धाराश्रों—भागा श्रीर चन्द्रा—का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत र पर गर्भ-शृङ्खला से उतरी है, उस के बायें बायें वह शृङ्खला भी दिक्खन धूम गयी श्रीर ब्यास को जनम देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है। ब्यास के उपरले स्नोतों का प्रदेश छल्लू (कुलूत) है। बद लाहुल के दिक्खन श्रीर चम्बा के पूरव-दिक्खन है; कांगड़ा श्रीर मण्डी में उसे धौला धार श्रलग करती है।

उस की पीठ पर गर्भ-शृङ्खला जैसे करीब करीब उत्तर-दिक्खन चली गयी है, बैसे उस शृङ्खला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है। स्पीती की दृन, जो गर्भ-शृङ्खला श्रीर जङ्स्कर-शृङ्खला के बीच है, सतलज

<sup>9.</sup> दोश्राव का पंजाबी उचारण झावा है, श्रीर केवल झावा कहने से पंजाब में सतलज-व्यास का दोश्राव ही समका जाता है।

२. किसी पहाड़ की श्रङ्खला के नदी की दून या किसी श्रीर कारण से कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो श्रारपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्श कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीड़ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ चड़ कर दूसरी तरफ रास्ता उतरता है, उस जगह को श्रफ्रगानिस्तान में गर्दन या कौतल, गढ़वाल-कुम। उँ में घाटा, नेपाल में भञ्याङ, राजस्थान में घाटी श्रीर कांगड़ा-दुहलू में जोत कहते हैं। दे० भारतभूमि ए० ११३-१४ टिप्पणी तथा ए० ३४४।

की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उस कनौर या बशहर कहते हैं। अन्यत्र भैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को भीतरी श्रृङ्खला को सतलज-रून अर्थात् सुकेत से धौला धार अलग करती है; गर्भ-श्रृङ्खला उस के बीचोंबीच गुजरी है, श्रौर जङ्रकर-श्रृङ्खला उस की पीठ पर है। स्पीती श्रौर उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश हैं।

कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में लदाख, जङ्ग्कर, रुपश्, हानले और चुमूर्ति—यं सब तिब्बती प्रदेश कम से एक दूसरे के दिक्खन-पूरब हैं। चुमृर्ति के बाद गुगे हैं जिस के और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्श है। गुगे ङरो-खे सूंभ या ङरी के तीन प्रदेशां में से सब से पच्छिमो है। कैलाश पर्वत और मान सरोवर के चौगिर्द का तिब्बती प्रान्त ङरी है। पृश्व तरक वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हूणदेश कहने हैं।

#### (३) क्युँठल से कुमाऊँ

कनौर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युँठलर —िशमला—, बघाट—डगशई-कसौली—,जुब्बल और सरमीर प्रदेश हैं। बघाट की डपत्यका में कालका के पास से घग्यर (टपद्वती) निकली है, और सरमौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरस्रती (सरस्वती)। टोंस के पूरब जौनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरावृत्त की उपत्यका है। उन के पूरव भागीरथी से पिएडर तक गङ्गा की सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है।

१. भारतभूमि, ए० ३०४-८; तथा पटना श्रोश्यिंटल कान्क्ररेंस १६३० में भेजा केख-रघुज़ लाइन श्राय कीन्ववेस्ट एलींग् इन्डियाज़ नीर्दर् बीर्डर ।

२. स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का ब्यौरा दिया जा रहा है, न कि श्राजकल के शासन की इकाइयों का । जैमे, क्युँठल से श्रभिप्राय क्युँठली बोली का चेत्र न कि क्युँठल स्थिसत, चम्बा से चिमयाली बोली का चें:।

भागीरथा गङ्गा की गौण तथा श्रलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का स्रोत गङ्गोत्री ठीक गर्भ-शृद्धला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का ऊपर जङ्स्कर-शृद्धला में। श्रलखनन्दा की दो मूल धारायें—विष्णुगङ्गा श्रौर धौलीगङ्गा—जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिमालय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगङ्गा श्रौर धौलीगङ्गा की दूनें गर्भ-शृद्धला श्रौर जङ्स्कर शृद्धला के वीच हैं। विष्णुगङ्गा दून के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है।

मैदान में गङ्गा के पूरव रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा की पूर्वा शाखा पिएडर के नीचे ही रह जाते हैं। पिएडर के स्रोत के केवल तीन मील पूरव घावरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से घौलिगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घावरा का प्रस्रवणक्षेत्र है।

गढ़वाल के पूरव कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिएडर का उपरला प्रवाह, रामगङ्गा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें सूचित करती हैं। उस की पूरवी सीमा घावरा में मिलने वाली काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन घाराओं से बनी है—गौरीगङ्गा, घौली-गङ्गा और काली; वे तीनों जङ्सकर-शृङ्खला से निकली हैं; उन की दूनें कुमाऊँ में हैं।

मान सरोवर से कनोर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से टांस तक सब नांद्यों का उत्तर तरक घेरा करता गया है। जौनसार गढ़वाल और कुमाऊँ से, जमना गङ्गा और काली दृनों की अन्तिम बस्तियों के परे, हिमालय और जङ्ग्कर-शृङ्खला के घाटों को लाँघ कर ङरी की उस सतलज-दृन और उस के आगे सिन्ध-रून तक कई एक रास्ते चलते है।

#### (४) नेपाल

धौलिगिरि तक नेपाल राज्य का पिच्छिमी चौथाई श्रंश है जिसे नेपाल बाल बैसी श्रर्थात् बाईस राजाश्रों का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच घाघरा की मुख्य धारा की शाखाओं फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गङ्गा के स्रोतों के स्रोर उपर लदाख-शृङ्खला में हैं, जिस के दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के स्रोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को सीधे रास्ते बनाये हैं।

घौलगिरि से गोसाँईथान तक गण्डक की घारायें फैली हैं जो सब त्रिवेणीवाट के उत्तर मिल गयी हैं। वह सप्तगण्डकी अथवा चौबीसी (२४ राजाओं का) प्रदेश है, और उस में पाल्पा, गारखा आदि बस्तियाँ हैं। गोरखपुर और पाल्पा से सीधे उत्तर काली गण्डक की दून घौलगिरि के पूरब से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागवेनी उस दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं। गण्डक की और घारायें भी हिमालय पार से उतरी हैं, और उन में से विशेष कर त्रिशूली-गण्डक का रास्ता तिब्बत जाने के पुराने राजपथों में से है।

सप्तगरडकी के पूरव २६ मोल लम्बी, १६ मील चौड़ो ठंठ नेपाल दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सङ्गम होता है। काठमार हू, पाटन और भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। इस दून के पूरब काञ्चनजङ्घा तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी और अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हैं।

बागमती के स्रोत भीतरी शृक्कला में हैं, न कि गर्भ-शृक्कला में। इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गण्डक या कोसी की दूनों द्वारा ही है। सनकोसी उर्फ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है। इन निद्यों की दूने तिब्बत के चाड़ प्रान्त में पहुँचाती हैं जो उरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है श्रीर जिस में से गुजरने के कारण ब्रह्मपुत्र चाड़प्ता है।

( ५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश

काञ्चनजङ्घा के पूरब हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है सिकिम है। उसो के निचले छोर में दार्जिलिङ्ग—तिब्बतियों का दोर्जे-लिङ या वज्र-द्वीप—है। सिकिम के पूरव भूटान—तिब्बतियों का खुगयुल वा बिजली का देश—है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अपनेक धारायें फैली हैं। उन में से तोरसा उर्क अपने-छु र, रइदाक उर्क चिन-छु, सङ्कोश श्रौर मनास गर्भ-शृङ्खला से निकली हैं, प्रस्युत मनास की एक धारा तो और उत्पर से। अपने-शृङ्खला से निकली हैं, प्रस्युत मनास की एक धारा तो और उत्पर से। अपने-शृङ्खला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठोक दूसरी तरक चाङ्गों की सहायक न्यङ नदी की दून है, जिसमें ग्याब्चे शहर है। आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यङ दून द्वारा ही है।

सङ्कोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाङ की दृन से आती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं।

तोवाङ के पूरव चार छोटी छाटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें श्रासाम की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण श्रासामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। इन में से पहले श्रका या श्रङ्का श्रीर दूसरे दक्तला लोग हैं। दक्तला के पूरब सुवनिसरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर श्राती है, मीरी लोग, श्रीर फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के—श्रर्थात ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिक्खन प्रवाह के—दोनों तटों पर श्रवोर लोग हैं; श्रवोर मीरी मिला कर एक जाति हैं। श्रवोर-मीरी के पूरव सिद्या के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में भिश्मो लोग रहते हैं।

# § ६. उत्तरपूरवी सीमान्त

हम ने ब्रह्मपुत्र के दिक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा था। किन्तु हिमालय की बड़ो श्रङ्खला सुबनसिरी के पच्छिम ही दूट गयी है,

१. युत्त माने देश।

२, हु माने पानी।

यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शृङ्खला का पूरबी बढ़ाव कहा जा सकता है। श्रास।म का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक बढ़ा हुआ है, श्रीर वह उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरफ जिन पहाडों से बिरा है वे लोहित नदी के पूरव से दक्कित घूमे हैं। प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारतवर्ष का पूरबी छोर मानने थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरबी बढ़ाव ने श्रपनी एक बाँह नामिक उपर्वत के रूप में दिक्खन-पिच्छम बढ़ा दी है। पतकोई श्रीर नागा पहाड़ उसी का त्रागे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मिणपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती श्रीर वहाँ से लुशेई पहाड़ियों श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों के श्राँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र स्रोर सुरमा के काँठों को इरानती श्रीर चिन्द्विन के काँठों से जो पर्वतश्रञ्जला श्रलग करती है, उस के श्चन्दर वह विशेष नहीं घुसा, उस के पच्छिमी श्राँचल के ही साथ वह चली गई है। इसी कारण इस तरक के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाडी प्रदेश नहीं हैं, स्त्रौर चटगाँव, तिपुरा तथा मिएपुर के पहाड़ों में यदि कुछ स्रंश तक भारतीय भाषा स्रौर जनता ने प्रवेश किया है . तो उतने स्रंश तक उस पहाड़ी त्राँचल को त्रासाम या बङ्घाल का त्रंश माना जा सकता है। किन्तु खासी-जयन्तिया और गारी पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक वाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वतों में शामिल नहीं है। उस के ऋौर नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली ऋौर धनसिरी नदियों ने अपनी दुनें काट रक्खी हैं।

उत्तरपूरबी सीमान्त के छोटे पहाड़ों को लाँघ कर परले हिन्द (Further India) की निदयों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध गस्ते हैं। बङ्गाल-त्र्यासाम के मैदान की तीन नोकें सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गा में बँटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठे से मिण्पुर लाँघ कर चिन्दिवन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरब या दिक्खन; तीसरे वे जो श्रासाम से पतकोई शृङ्खला के पच्छिम या पूरव छोर होते हुए चिन्दिवन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दिन्खन या पूरव बढ़ते हैं। श्रासाम के पूरव तिब्बत के दिन्खनपूरवी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोड श्रीर लाल नदी (सोड कोई) की उपरली दूनें एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, श्रीर उन्हीं निदयों के निचले काँठों से वरमा, स्याम, कम्बुज श्रीर श्रानाम देश, श्रर्थात् समूचा परला हिन्द बना है। श्रासाम से श्राने वाला रास्ता इस प्रकार परले हिन्द की निदयों के रास्तों की उपरला जड़ को श्रा पकड़ता है।

# § ७. उत्तरषच्छिमी सीमान्त—ग्र. दरिदस्तान झौर बोलौर

हम ने गङ्गा के स्नात वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पिच्छमी छोर पर भारत की सीमा उस हिमरेखा को लाँघ गयी है। हिमालय की सब से पिच्छमी चोटी नङ्गा पर्वत है। उस से दिक्खन पूरब हिमालय की धार धार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध जोजी-ला आर्थात जोजी घाटा है। उस के पिच्छम भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती। उसी जोजी-ला पर गर्भश्रङ्खला से वह हरमुक श्रङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक आर गर्भश्रङ्खला के बीच दरद देश की बस्तयाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्भश्रङ्खला के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित और हुझा की दूनों में भी हैं।

द्रिद्स्तान की दिक्खन-पूरबी श्रौर तिब्बत की दिक्खन-पिच्छमी नोकें भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से द्रद देश की सीमान्त-रेखा श्राजकल

<sup>🤋</sup> तिब्बती शब्द लाका द्वर्थ है घाटा या जोत ।

खलचे तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्ध श्रीर शिश्रांक के बीच लदाख शृङ्खला के साथ पिच्छम धूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख श्रीर कैलाश शृङ्खला श्रों के बीच, बोलीर या बाल्तिस्तान—कश्मीरियों का लुख बुदुन—छोटा तिब्बत— है। उस के दिक्खन से पिच्छम घेरा करते हुए वह सोमान्त-रेखा बुझी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख शृङ्खला श्रीर सिन्ध को पार कर, कैलाश शृङ्खला के पिच्छमी छोर से हुङजा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शृंखला का पिच्छमी श्राँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा खूती है। बोलीर में तिब्बती लोग श्राठवीं शताब्दी ई० के शुरू में श्राये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। श्रीर तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर श्रागे शायद श्राजकल सा चक्कर-दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दिया (सोता नदीं) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी ।

दरिद्स्तान इस प्रकार कश्मीर का पामीर से जोड़ देता है। ताग-दुम्बाश पामीर पर मुक्ताग़ की पच्छिमी जड़ है श्रीर वहीं हिन्दूकुश की पूरबी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। दरिद्स्तान की ।पच्छिमी बस्तियाँ—गिल्गित, यासीन, मस्तूच श्रादि—हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं।

## इ. पच्छिम गान्धार श्रोर कपिश

हम देख चुके हैं कि जेहलम श्रीर सिन्ध निद्यों के बीच दरद देश के नीचे हजारा या उरशा प्रदेश हैं। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पञ्जकोरा

<sup>),</sup> इस बात की पूरी विवेचना मैंने रघुज़ लाइन श्रांव कौन्केस्ट, तथा भारतभृमि ए० १२२-२३ भौर परिशिष्ट १(२-३)में की है।

(गौरी) और कुनार निद्याँ उस के करीब समानान्तर बह कर काबुल (कुमा) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोश्राब का निचला श्रंश यूसुफ जई तथा उपरला बुनेर हैं; बुनेर के पिच्छम पञ्जकोरा-स्वात का दोश्राब स्वात कहलाता है। फिर पञ्जकोरा-स्वात श्रोर कुनार के बीच के दोश्राब का निचला श्रंश बाजौर तथा उपरला दीर है। इन सब को मिला कर पञ्जाबी लोग यागिस्तान श्रर्थात् श्रराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पिच्छम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती के खँडहर श्रब स्वात-काबुल-सङ्गम पर प्रांग श्रोर चारसदा की बिस्तयों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उद्दीयान प्रदेश थी जो पिच्छम गान्धार का एक जिला था।

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्जकीरा तीनों की दूनें कोहिस्तान कि कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार तथा और ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती है। उस के स्नोत ताग्रदुम्बाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पिच्छम हिन्दूकुश के चरणों में सटी हुई उस की दून चितराल या काष्कार ही कहलाती है। उस दून के सामने हिन्दूकुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है।

दोरा से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दिक्खन चलते जायँ तो आगो प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है। खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश

१ कोहिस्तान का साधारण अर्थ है पहाड़ी देश। काबुत शहर के उत्तर-पिक्कम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी लोग अपने खीरथर-प्रदेश को भी कोहि-स्तान कह डालते हैं।

२, रघुज लाइन श्रांव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (८) में मैंने यह सम्भावना दिखलागी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है।

काफिरिस्तान (किपश देश) है। गान्धार श्रीर उस के बीच सीमा कुनार नदी है। कुनार से काकी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी धारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान (लम्पाक) है। वह कपिश का दक्क्लन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम श्रौर दक्खिन ठेठ श्रक्तगानिस्तान है।

## च. बलाख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द

द्रदिस्तान, काष्कार श्रीर काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दूकुश-शृङ्खला से बना है। उस शृङ्खला की मुख्य रीट ताग़दुम्बाश पामीर से पच्छिम-दक्क्तिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली गयी है। उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा नाम की शृङ्खलाओं ने कॅंचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। पामीर से हेरात तक मानों एक ही शृङ्खला है। वही प्राचीन ईरानियों का उपरिशएन---श्येन की उड़ान से भी ऊँचा-पहाड है।

उस शृङ्खला के उत्तर तरफ, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदलशां श्रीर बलख प्रदेश हैं। हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश श्रीर मुजतारा के जोड़ के करीब से सरीकोल पर्वत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बौद्ध यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्य का रूपान्तर जान पड़ता है । उसके बराबर पूरव पूरव कन्दर या काशगर शृङ्खला है। वह दुहरी शृङ्खला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ पामीर फैले हैं। उस के पच्छिम आम् नदी की, और पूरव यारकन्द काशगर नदियों की अपनेक धारायें उतरती हैं। पामीर का अर्थ किया जाता है-पा-ए-मीर-पर्वतीं के

१ वन्द्र माने पर्वतश्रक्ता ।

र वैटर्स-युम्रान् च्वाङ २, ५० २८४-८७।

चरण; वे उन्हीं निदयों की लम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार ढालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं।

सरोकोल के पूरब-दिक्खन यारकन्द दिरया (सीता नदी) में मिलने वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, सरीकोल श्रीर मुक्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही श्रक्तगानिस्तान, रूस श्रीर चीन राज्यों की सीमायें भी। श्राजकल उस पर चीन श्रीर हुक्जा-राज्य दोनों का दावा है। उस के श्रीर हुझा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है।

तारादुम्बारा पामीर कं पच्छिम वखजीर जोत उसं आवे-वखाँ की दून पामीरे-वखाँ से मिलाती है। पामीरे-वखाँ हिन्दूकुरा के ठीक उत्तर सटा हुआ है। आमू दिया का संस्कृत नाम वंज् था, और उस की यह धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वखाँ कहलाता है। वह अब अफ़राान राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़राान सीमा में है। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आवे-पञ्जा के रास्ते में जोरकुल १—विक्टोरिया—भील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज, रङ्गकुल और कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। सरेज पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्गाब या अक्सू की दून है। रङ्गकुल भील जिस के नाम से रङ्गकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहद है।

पामीरों के पठार के पिच्छम बदरूशां, श्रौर उस के पिच्छम बलख प्रदेश है। पिच्छमी पामीर, बदरूशां श्रौर बलख तीनों का दिक्खनी ढासना हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, श्रौर तीनों श्रामू की धाराश्रों के प्रदेश हैं।

१ कुल माने भील।

२. बैटर्स-युम्रान् च्वाङ २. ४० २८४।

श्रावे-पञ्जा को श्राजकल श्रामू की मुख्य धारा माना जाता है। उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर श्रौर बद्रुशां के बीच सीमा है। बद्रुशां उस घेरे के श्रन्दर है। वह हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज नदी उस की पच्छिमी सीमा है। बदरुशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य श्रङ्ग थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था १।

श्रक्सू नदी या श्रक्साब श्राबे पञ्जा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगो वन्न या वन्नाब नाम की एक और धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से श्चर्यात पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे पच्छिम बोखारा प्रान्त की तरफ जरफ्शां पर्वत-शृङ्खला बढ़ी हुई है, श्रीर जरफ्शां-बाबर के समय की कोहिक-नदी उस के चरणों के धोवन को श्रौर आगे जा कर आमू में मिलाती है। जरफ्शां-श्रङ्खला श्रीर बदस्सां पठार के बीच श्रामू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तक्क जगह मिली है।

बदल्शां के पच्छिम श्रौर ठेठ श्रक्षगानिस्तान के उत्तर बलख (वाङ्कीक) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से श्रामृ का मैदान काफी दूर है, श्रौर उन के बीच छोटी पर्वत-शृङ्खलायें उस केन्द्रिक शृङ्खला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग समानान्तर पुरवी हिस्से में कोहे-चङ्गड़ श्रौर पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान नाम की शृङ्खलायें हैं जिन के पच्छिमी श्रद्धल को मुर्गात्र धोता है। इन समानान्तर शृङ्खलात्रों के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण्-अर्थात् दोनों छोर से ऊँचा, बोच में नीचा—पठार बन गया है। कोहे-चङ्गड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक श्रौर नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलबुर्ज पहाड़ी है।

१ दे० नीचे क्ष १७।

उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान श्रोर बलख निदयाँ श्रामू के खादर को सूचित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्वियाँ हैं, श्रोर फिर श्रामू का खुला मैदान।

उधर, सरीकोल पर्वत के पूरब का पामीरों का सब पानी तारीम नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरब तरफ काशगर की धारा अपना पानी उस में ले जाती है, और दिक्खन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग सिम् कियांग् कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन युगों में तुर्क लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। और सिम् कियांग् से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दर्शन आवश्यक है। उस के दिक्खन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से अलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा 'देवताओं के पर्वत' की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के मैदानों से वह फिर भी बहुत ऊँचा है।

तारीम नदी पूरव तरक तारीम या लोपनौर नाम की एक भील में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, श्रीर कभी भील का नदी में; चारों तरक ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पिच्छम से पूरव श्राक्सू, कूचा, तुरकान श्रादि बस्तियाँ हैं; तारीम के दिक्खन, उस के श्रीर क्युनलुन के बीच,

१. सरिन्दिया, Serindia.

२ नौर माने भी ल।

यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की विस्तृत महभूमि फैली है। क्युनलुन श्रौर श्रल्तिन-ताग़ पर्वतों के उत्तर तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन त्रादि निद्याँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा त्रांश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी अञ्चल के साथ साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर श्रीर दक्खिन की बस्तियों से हो कर श्राने वाले रास्ते पूरव तरक चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में तुएन होश्रांग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, श्रथवा यारकन्द से तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश की भी पहुँच सकते हैं।

### ऋ. अफ़ग़ानिस्तान

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पर्वत तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम-दिक्खन बामियाँ दून तक चला गया है, श्रौर आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा। पामीर, बद्ख्शां श्रौर बलख उस शृङ्खला के उत्तर हैं, श्रक्षगानिस्तान दक्खिन । षामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश श्रीर कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीरूद् पिच्छम, हेलमन्द दिक्खन श्रीर कुन्दूज उत्तर उतरी है। उन सब निद्यों की उपरती दुनें अफग़ानिस्तान का केन्द्र हैं।

वहाँ से पच्छिमी छोर तक श्रक्तग़ानिस्तान की केन्द्रिक पर्वत-शृङ्खला ने अपनी अनेक लम्बी बाहिँयाँ दिक्खन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेलमन्द की विभिन्न धाराक्यों की दूनों को एक दूसरे से और फरारूद की दून से अलग करती हैं। कन्दहार श्रौर केटा के बीच की ख्वाजा-श्रमरान शृङ्खला भी उन्हीं बाहिंयों की दिशा में है।

श्रफ्गानिस्तान में उस केन्द्रिक पर्वत-श्रृङ्खला से दूसरे दर्जे का पहाड़ सफ़ेद कोह है। उस ने भी श्रपने पच्छिमी छोर से दो बाहिँयाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाहाँ हेलमन्द श्रीर सिन्ध के बीच

१ रूद माने नदी।

जलिभाजक है। सफ़ेद कोह श्रीर उसकी बाहिँगाँ उक्त केन्द्रिक शृङ्खला श्रीर उस की बाहिँगों के घेरे के श्रन्दर हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफ़ेद कोह श्रीर उस की बाहों के घेरे में।

सुलेमान शृंखला की गिनती मर्यादा-पर्वतों अर्थात् सीमान्त के पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ठीक ठीक कहें तो सकेद कोह भी मर्यादा-पर्वत नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ है। सुलेमान के पीठ पीछे बराबर शीनगर शृंखला चली गयी है और उस के पीछे फिर टोबा और काकड़ शृंखला। उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घर कर अनेक पिछिमी धारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान और शीनगर शृङ्खलायें दूर तक दिन्खन जाने के बाद अन्त में जरा पिछिम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। टोबा-काकड़-शृङ्खला का रुख शुरू से जरा दिन्खन लहर के साथ पिछिम है। उस का पिछिमी छोर ख्वाजा अमरान को करीब जा छूता है। ख्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफग़ा-निस्तान की दिन्खनी सीमा को सूचित करता है।

उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़द कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर-पिच्छम तरफ़ हरीरूद की दून तक उँचा तिकोना पहाड़ी पठार श्रमल श्रफ़ग़ा-निस्तान है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक श्रक्त है। उस के पूरवी श्रंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का पिच्छमो श्रंश हेलमन्द, फ़रारूद श्रौर हरीरूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ इन दूनों के श्रागे वे निद्याँ खुले में निकल श्रायो हैं, वे प्रदेश ठेठ श्रफ़ग़ानिस्तान में नहीं हैं। कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे श्रफ़ग़ानिस्तान की पिच्छमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ श्रफ़ग़ानिस्तान श्रीर भारतवर्ष का श्रंश नहीं है, श्रौर हेरात के प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के श्रौर बन्दे-तुर्कस्तान के बोच है, फ़ीरोज़कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, श्रौर उस से श्रक्षगान लोग श्रपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं।

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफगानिस्तान के बीच बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमगान के दिक्खन, उस नदी और सफेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिर्द निंप्रहार (नगरहार) की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी किपश और पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है।

किन्तु कावुल नदो का उपरला पानी निश्चय से अफग्रान-देश का है। वह नदी कावल शहर के पच्छिम सङ्गलख पहाड़ से, जो अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्जशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम-परव से आने वाली दो धाराओं—घोरवन्द और पञ्जशोर—के सङ्गम से बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दू कुश के ठीक चरणों को धोती आती हैं— पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास श्रीर घोरबन्द का बामियाँ के नज़दीक है। बामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, श्रीर सुर्खाव तथा म्रान्द्राब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पञ्जशीर के ठीक बराबर हिन्दू-क़श के उत्तरो चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्द्रज में उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्जशीर काबुल में। स्पष्ट है कि उत्तर तरफ़ से अफ़ग़ानिस्तान में स्नाने वाले रास्ते सुर्खाब-श्रन्दराब की दूनों से हिन्दूकुश पर चद् कर काबुल, घोरबन्द या पञ्जशीर की दूनों में उतरते हैं। श्रन्दराब-सुर्खाब श्रौर पञ्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खावक, काम्रोशाँ स्रोर चहारदर जीत हैं। बामियाँ श्रौर घोरबन्द के बीच केवल शिवर घाटा है। श्रौर बामियाँ तथा काबुल के स्रोतों के बीच अफग़ानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक श्रीर ऊनाई जोतों द्वारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द श्रीर पञ्जशीर दूनें, तथा उन के ऋौर काबुल नदी के बीच का दोश्राव मानों श्चफगानिस्तान की गर्दन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के श्चन्तर्गत हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रही हों।

## लु. कलात श्रीर लास-बेला

ख्वाजा श्रमरान श्रौर दर्श बोलान के दिनखन कलात की श्रिधित्य-का है जिस के दिनखन से खीरथर श्रौर हालार शृङ्खलायें समुद्र की तरफ बढ़ी हुई हैं। उन शृङ्खलाश्रों के बीच श्रौर कलात श्रिधित्यका के नीचे हाब, पुरालो श्रीर हिङ्गोल निद्याँ सीधे उत्तर से दिनखन श्रपनी दूनें बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गया है। खीरथर शृङ्खला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्श मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध रहा है।

श्राजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह प्रान्त एक बनावटी रचना है श्रोर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम। उस का उत्तरपूरवी हिस्सा—केटा, भोव, लोरालाई—भौगोलिक दृष्टि से श्रीर जनता की दृष्टि से श्रक्तग्रानिस्तान के पठार का श्रङ्क है। उस के दिक्खनी भाग का पिछ्छमी श्रंश श्रमल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य श्रंश फारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में श्राये कहे जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी ई० में वे वहाँ से भारतीय सीमा के श्रन्दर घुसने लगे, श्रीर कलात श्रिधत्यका तथा उस के दिक्खन हिङ्गोल, पुराली श्रीर हाब निद्यों के काँठों को लाँघते हुए सिन्ध श्रीर पञ्जब के सीमान्तों पर भी जा बसे। उन को जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी बढ़ाव कच्छी गन्दावऽ में हैं, उन के विषय में हम श्रागे

१. नीचे § १०उ (१)।

विचार करेंगे। किन्तु कलात श्रौर उस के दिक्खन की निद्यों के काँठे बलोचों के प्रवेश के बावजूद भी जनता की टिप्ट से अभी तक भारतीय हैं। इसलिए उन के पिच्छम का श्रमल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग नहीं है, वहाँ कलात स्त्रीर उस के दक्खिन की निद्यों के प्रदेश भारतवर्ष के परम्परागत श्रङ्ग हैं। हाब, पुराली श्रौर हिङ्गोल निद्याँ खीरथर के पच्छिम कम से समुद्र में गिरती हैं। पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश— लास बेला-की प्रधान बस्ती है। हिङ्गोल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है ।

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा ख्वाजा श्रमरान सं कलात श्रिधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिङ्गोल दून के साथ रास ( श्रन्तरीप ) मलान पर समुद्र से आ लगती है।

चटगाँव की पहाड़ियों श्रीर लोहित नदी से श्राम्, हेलमन्द श्रीर हिंगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार श्रंकित की गई है, वह हबहू वही है जो महाकिव कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा के बहाने बतलाई हैर।

१. हिंगुलान तीर्थ के विषय में दे॰ देवीभागवत पु० ७, ३८, ६; तथा ब्रह्मवैवर्त्त पु०, कृष्णजन्म-खब्ग ७६, २१। भ्रब भी कराची से ऊँटों पर चढ़ कर हिन्दु तीर्थय। त्री वहाँ जाते हैं।

२. किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी श्रध्ययन और स्रोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक मुस्रे कालिदास के आदर्श का स्वम में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर सर्वथा स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान श्रौर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था। कालिदास का आदर्श तो उलटा उस के बाद प्रकट हुआ। रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा बिख चुकने पर और दूसरी बार उसे दोहराते समय मुक्ते पहले पहल यह सूक्ता कि उस की संवित भूमिका को कुछ

### § ८. भारतीय समुद्र

हम देख चुके हैं कि समूचे जगत् में पहले-पहल सभ्यता का उदय नील नदी के तट पर, दजला-फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिन्ध के मैदान में तथा होआड-हो और याड-चे-क्याड की भूमि में हुआ था। हजारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य ज्ञेत्र रहे हैं। भारतीय समुद्र इन सब ज्ञेतों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो नई दुनिया है; दिक्खनपिन्छमी अफरीका और आस्ट्रेलिया से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग—साइबीरिया तथा उत्तरी रूस आदि—भी सर्दी की बहुतायत के

बदाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि श्रीर जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत हैं। वैसा करते समय मुक्ते यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपिच्छमी सीमान्त की गृज्जचा भाषाश्रों का पड़ोस की भारतीय भाषाश्रों से क्या सम्बन्ध है—तब तक मैं उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक चेत्र से बाहर समस्तता था। तभी मुक्ते यह सूक्त पड़ा कि उन का चेत्र कहीं प्राचीन कम्बोज देश तो नहीं, श्रीर खोज करने पर वह श्रदक्त ठीक निकजी। कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर-दिग्वजय के मार्ग को प्रकाशित किया, श्रीर तब यह देख कर मुक्ते श्रास्त श्रीर हुं हुं श्रा कि महाकवि काजिदास का श्रीर मेरा भारतवर्ष का सीमांकन बिज्ज ज़ुं एक है। इस विषय पर पहजे रूपरेखा के जिए एक टिप्पणी जिस्ती गई थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन श्रांव कीन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (१-१) के जिए श्रज्जग जिस्त दिया गया, जिस से रूपरेखा में श्रव उस टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं रही। काजिदास के समय भारतवर्ष को जो सीमार्थे मानी काती थीं, श्राज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता स्थित होती है।

कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दिक्खनी हिस्सा, अफ़रीका का उत्तरी श्रौर पूरबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आबाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय: ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों श्रीर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो जाता है।

भारतवासियों के जीवन श्रौर इतिहास के साथ उस का श्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे।

### ६ ९, प्राचीन पाँच "स्थल"।

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संज्ञिप्त वर्णन किया है। वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक श्रीर प्रकार की विभाग-शैली हमारे देश में पुराने समय से चली श्रार्ता है। भारतवर्ष की जनता श्रीर इतिहास की प्रवृत्तियों को समभने के लिए वह शैली बड़े काम की है।

उस के अनुसार भारतवर्ष में पाँच स्थल थे<sup>9</sup>। अम्बाला के उत्तरपूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, श्रौर थानेसर होती हुई घग्घर ( दृषद्वती ) में मिल कर सिरक्षा तक पहुँचने के बाद मरूभमि में गुम हो जाती है। दृषद्वती-सरस्वती के उस काँठे से कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार-पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-बल्कि मुख्य श्रंश—है, श्रीर उस की पूरबी सीमा कजंगल कस्बा (संधाल परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी (आधुनिक सलई?) है जो

१. विशेष विवेचना के जिए दे० ॐ १।

महावरग, चम्मक्खन्धक (५)। कलंगल की कांकजाल से शिनाव्रत. श्वरसा हुआ, डा॰ राइज़ डैविडस ने की थी। सिवलवती = सवह शिनाप्रत का श्रेय मेरे मित्र मिक्सू राहुत सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य को है।

माइखरड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है। नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दिक्खनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरव, दिक्खन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दिच्णापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे।

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर बिहार), मगध (दिक्खनीबिहार) श्रीर उस के पूरबी छोर पर का श्रंग देश (श्राधु० भागलपुर जिला), तथा उस के साथ बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा के सब प्रदेश पूरब (प्राची) में गिने जाते। श्रव भी पच्छिमी बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली जाती है, पूरबी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब है। वे उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब कि श्रीर पूरब—बंगाल—के रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमायडू-रून) की भी कामरूप (श्रासाम) के साथ साथ पूरबी देशों में ही गिनती होती। द्त्रिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरब में श्रीर कभी दिस्सन (दिन्नणापथ) में गिना जाता।

आड़ावळा और सह्याद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के पिछ्छम के प्रदेश, अर्थात् मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकर्स, अपरान्त या पिछ्छम को प्रांचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पिछ्छम की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनयन या अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। और सरस्वती नदी के तट पर पृथूदक नगर (कर्नाल जिले के पिहोवा) से 'उत्तर' तरफ के प्रदेश उत्तरापथ में सम्मिलित थे। पिहोवा लगभग ठीक ३० उ० अन्नांश-रेखा पर है, इसलिए पृथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० उ० अन्नांश-रेखा से

उत्तर । इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ को देशान्तर रेखा के पिच्छम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते । पंजाब, कश्मीर, काबुल, बलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते । दर्श बोलोन पिहोवा की अन्नांश-रेखा के तनिक ही दिक्खन है, इसलिए उस के उत्तर अफ़ग़ानिस्तान उत्तरापथ में था, और उस के दिक्खन कलात प्रदेश पिच्छम में ।

मध्यदेश, पृश्व श्रौर दिन्छन की सीमाश्रों पर एक जंगली प्रदेश की मेखला थी जो श्राज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दिन्छनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के श्रांचल में बस्तर तक फैली है। पूरवी घाट का घोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी श्रौर इन्द्रावती निद्यों के बीच का दोश्राब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पिच्छम वेणगंगा के काँठे में श्राधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर श्रौर भारडारा जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के श्रंश थे। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश माड़खरड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते श्रौर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र श्रौर श्रान्ध्र (तेलंगण) की सीमाश्रों पर श्रव तक बनी हुई है।

विन्ध्याचल के पिच्छिमी छोर पर श्रर्थात् मध्यदेश श्रपरान्त श्रौर दिचिणापथ की श्रथवा श्राधिनिक राजस्थान गुजरात श्रौर खानदेश की सीमाश्रों पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में श्रव भी भील लोग रहते हैं।

# § १०. भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ°

भारतवर्ष एक महान् देश है। यद्यपि कई श्रंशों में उस में समूचे में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी उपजातियों या खएड-राष्ट्रों के चेत्रों का जोड़ है। उन जातीय चेत्रों या

१. अधिक विस्तृत विवेचना के जिए दे॰ भारतभूमि, प्रकरण ७।

जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; काई अत्यन्त पुरानी है तो कोई अपेचया कुछ नयी—अर्थात् किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की बुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलकुल चीए हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बँटवारा प्रायः उन्हों के अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक सममने के लिए उन जातीय भूमियों या चेत्रों को पहचानना आवश्यक है।

### श्र. हिन्दी-खएड

प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-चेत्र पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरब में बंगाल आसाम और पच्छिम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़ आदिमयों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम पृथक करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंगे, क्योंकि पूर्बी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दी की एक स्रत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दी की एक स्रत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दी की एक इत्तर है । उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं।

<sup>1.</sup> इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे॰ भारतभूमि परिशिष्ठ २ (१)।

२, इस नाम के विषय में दे० नीचे ⊛ २।

उस हिन्दीखरड की बोलियों में से जिस एक हड़ी बोली को माँज सँवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में गंगा-जमना-दोम्राब के उत्तरी भाग म्रर्थात मेरठ के चौगर्द इलाके में, दोत्र्याब के पूरब रुहेलखरड तक, तथा पच्छिम श्रम्बाला जिले में घग्घर नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पञ्जाल श्रीर सुझ देश हैं। दिक्लनपूरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मधुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन शूरसेन देश है जिस की बोली ब्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल श्राज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक श्रीर मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, श्रीर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा श्रपभ्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मँजा हुआ रूप थीं। अम्बाला के दक्किन श्राजकल का बांगर श्रीर हरियाना श्रथवा प्राचीन कुरुत्तेत्र है, जिस की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी श्रौर पंजाबी छाँह पड़ने से बनी है। जिला गुड़गाँव में आ कर बाँगरू बजभाखा में ढल जाती है। ब्रजभाखा के पूरव कनौजा का इलाका है जो प्राचीन द्विए पञ्चाल देश को सूचित करता है। दोनों के दिक्खन जमना पार बुन्देली बोली है जो विनध्यमेखला के दक्षिखनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है। श्राजकल के नैरुक्त श्रर्थात भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला कर पछाँही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्ती भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग ) कहते हैं।

पर्झांही हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में बत्तर से दक्खिन क्रमशः श्रवधी, बघेली श्रीर छत्तीसगढी बोलियाँ हैं: कनौजी के सामने श्रवधी श्रौर बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे श्रीर बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस के दिक्खनपच्छिम मराठी त्रार दिक्खनपूरव डिड्या बोली जाती है।

भाषाश्चों श्चौर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता श्चौर पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुत्तेत्र से प्रयाग तक का इलाका श्चर्थात् बाँगरू, खड़ी बोली, ज्ञजभाखा, कनौजी श्चौर श्चवधी बोलियों का त्तेत्र एक जातीय भूमि है। वह श्चन्तवेंद् या ठेठ हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली श्चौर छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि है। श्चर्थात्, पछाँही श्चौर पूरबी हिन्दी के त्तेत्र को मिला कर उस का जो श्चंश उत्तर भारतीय मैदान में है वह श्चन्तवेंद्, श्चौर जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि।

श्रन्तवेंद के पूरव बिहार हैं। उस में तीन बोलियाँ हैं—भोजपुरी, मैथिली श्रौर मगही। भोजपुरी गङ्गा के उत्तर दिक्खन दोनों तरफ है; वह प्राचीन मल श्रौर काशीर राष्ट्रों को सूचित करती है। श्रपनी एक शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर के दो पठारों में से दिक्खनी श्रर्थात् रांची के पठार पर भी कब्जा कर लिया है। मैथिली भिथिला श्रथवा तिरहुत (उत्तर विहार) की बोली है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दिक्खन भागलपुर (प्राचीन श्रंग देश) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दिक्खन विहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हजारीबाग पर भी उस का दखल हो गया है। इस प्रकार श्राजमगढ़ से राजमहल श्रौर रक्सौल से रांची तक बिहारियों की जातीय भूमि है; श्रौर उस में बिचल गङ्गा काँठे के मैदान के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी प्रदेश—भाइखएड—का मुख्य श्रंश भी सन्मिलित है।

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखरड, बघेलखरड श्रीर छत्तीस-गद चेदि में श्रा चुके। भाड़खरड का पच्छिमी श्रंश (सरगुजा श्रीर उस का

१ नीचे §§ ४१, ८२, १४१।

२. नीचे § =२।

पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोलो के त्तेत्र में होने से उसी में आ गया। उस का पूरबी अंश बिहार में चला गया। बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश रहे। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और मालवा को मिला कर अर्थात् राजस्थानी और उस से सम्बद्ध भीली बोलियों के पूरे त्तेत्र को राजस्थान कहा जाता है।

इस प्रकार समूचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय भूमियाँ हैं—श्रन्तवेंद, बिहार, चेदि श्रौर राजस्थान।

# इ. पूरव-, दक्क्लिन-, पच्छिम- स्रौर उत्तरपच्छिम-खग्द;

पूरबखरड में उड़ीसा, बंगाल श्रौर श्रासाम तीन भूमियाँ हैं। उन में से पहली दो तो उड़िया श्रौर बंगला भाषाश्रों के चेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के उपरले काँठे में जो श्रासमिया भाषा का चेत्र हैं उस के उत्तर श्रौर पूरब-दिक्खन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पिच्छमार्ध के दिक्खन गारो, खासी श्रौर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो भाड़खरड की मुंडा बोलियों से हैं, किन्तु गारो पहाड़ियों श्रार सीमान्त के श्रन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिन्वत श्रौर वर्मा की भाषाश्रों के परिवार की हैं। उन बोलियों के चेत्र को बंगाल श्रौर श्रासाम में से किस में कितना गिना जाय श्रथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट हैं कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के श्रन्दर श्रा गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह श्रासाम के बोचोंबीच श्रा गई है, श्रौर नागा भी बहुत कुछ उस के श्रन्तर्गत हैं। किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे श्रासाम श्रौर भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में।

१. दे० नीचे § २२।

दिक्खन भारत का उत्तरपिच्छमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते हैं—कोंकण, घाटमाथा और देश। कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोत्रा तक मैदान का फ़ीता है। घाटमाथा पिच्छमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा के पूरव उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराह तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पिच्छम खानदेश तथा उस के पूरव वर्धा, नागपुर, भाण्डारा और चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, और जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम जमाने के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें परस्पर छती हैं।

महाराष्ट्र के पूरबदिश्खन तेलुगु भाषा का समूचा चेत्र तेलंगण्या आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दिनखन कनाडी भाषा का चेत्र कर्णाटक। कोडुगु ('कुर्गी') और तुलु कनाडी की ही दो बोलियाँ हैं। नेल्लूर के दिनखन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा चेत्र तामिलनाडु या तामिलनाड शैशोर पिछमी तट पर मलयालम का चेत्र केरल या मलबार है। लक्कऽदिव भी केरल में सिम्मिलित है।

सिंहल द्वीप के उत्तरी श्रंश में तामिल बोली जाती है, श्रौर शेष में सिंहली। भूगोल श्रौर इतिहास को दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि है। मालऽदिविन श्रर्थात् मालऽदिव द्वीपसमृह श्रौर मिनिकोई द्वीप भी उसी में सिम्मिलित हैं।

<sup>1.</sup> नाडु या नाड = देश।

पिन्छमी राजस्थान के भी हिन्दी-मरहल में चले जाने से पिन्छम-खरह में गुजरात श्रौर सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का चेत्र है। कच्छ भी उसा में सम्मिलित है।

सिन्ध सब दृष्टियों से एक पृथक् आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। उसका भाषा सिन्धी है जो श्राजकल के 'बलोचिस्तान' की लास-बेला रियासत में भी बाली जाती और पिछ्छमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दावऽ भी, जो मुला, बोलान, नारी श्रादि बरसाती निद्यों का कच्छ है, श्रौर श्राजकल 'बढ़ाचिस्तान' में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का श्रंग है। उसी में सिबी जिला या सिवस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का श्रंग समका जाता रहा है।

प्राचीन परिभाषा में जिसं उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान श्रंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, श्रौर उसे श्रव उत्तरपच्छिम कहना अधिक ठोक है। पंजाब की भाषा-विषयक स्थित कुछ पेचीदा है। साधारण जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती श्रौर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से क्रब्र भिन्न श्रौर सिन्धी सं मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पंजाबी नाम केवल उस बाली को देते हैं जो प्रबी पंजाब में बोली जाती है। पच्छिम पंजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुलतानी है, वे पछाँहीं पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरवी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस पछाँहीं बोली का नाम हिन्दकी ? है। नैरुकों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के इतनी नजदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक भेदों के बावजूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की

३ नीचे अहर।

जातीय एकता ऐसी स्पष्ट श्रौर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की । श्रौर पंजाब की इस स्वाभाविक श्रन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी श्रौर पंजाबी श्रापस में ऐसी मिल जुल गई हैं—श्रौर भारतवर्ष में श्रौर कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुश्रा—िक उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती।

व्यथ (जेहलम नरी) श्रौर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हजारा जिला श्रौर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्नू श्रौर डेरा-इस्माइल-खाँ जिले जो श्रव सरकारी सीमाप्रान्त में हैं, श्रमल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहाट श्रौर बन्नू जिलों में श्रव पश्तीभाषी जनता पंजाबी जनता से श्रधिक है, तो भी उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है।

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है। श्रम्बाला जिले की खरड़ श्रौर रोपड़ तहसीलें तो उस के पिच्छम सतलज-काँठे में श्रा जाती हैं, पर बाकी श्रम्बाला जिला श्रौर बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर पर टंका हुश्रा है, पंजाब का नहीं है।

हजारा के अनिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पर्वत-खरह में करेंगे।

# उ. पर्वत-खएड

(१) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान'

पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के पिच्छमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम देख चुके हैं कि उस का पिच्छमी भाग जे। लास-बेला और कलात-अधित्यका के पिच्छम तरफ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों और जटों का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है।

१ (हिन्दी) जाट=(पंजाबी) जद्द=(सिन्धी) जटऽ।

इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफी आ गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही एक श्रंग है।

उस के उपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से बड़ी विचित्र है। कलात ब्राहूई लोगों का घर है। ब्राहूई भाषा का न तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तों से, न पिच्छम की बलोची से; उस का सम्बन्ध दिक्यन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की अधित्यका का एक तो चेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दृसरे उस की आबादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों—सरावान और बोलान—में १० से १५ आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दिक्यनी जिले जह्नवान—में वह ५, और पिच्छमी जिले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं। ब्राहूई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए।

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध श्रौर पंजाब के सीमान्त पर, भी श्रा बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय बलोचिस्तान बना हुश्रा है। यह पूरबी बलोचिस्तान दर्श बोलान से छुरू हो कर उस के दिक्खन सिबी श्रौर कच्छी में श्रौर कच्छी के ठीक पिच्छम सुलेमान श्रौर शीनगर पर्वतों के दिक्खनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी श्रंश में इस के उत्तर लोरालाई श्रौर मोब जिले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का श्रंश है, श्रौर श्राजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहुई से कुछ ही श्रिधक है। कच्छी सिन्ध का श्रंश है, श्रौर श्रव भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची बोलने वालों के दूने से श्रिधक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलोची-भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनगर के दिन्खनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी श्रौर

बुग्ती क़बीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सिबी श्रीर माड़ी-बुग्ती ही श्रसल भारतीय बलोचिस्तान हैं। सिबी सिन्ध का बहुत पुराना दुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्ती प्रदेश में स्रावादी की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम श्रीर माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील से कम है। वे प्रदेश सिन्ध श्रीर पंजाब के ठीक बीच हैं: उन के उत्तरी छे।र पर सुलेमान के पच्छिम बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दुकी बोलने वाले खेतरान लोगों को त्राबादी मुख्य है: इस प्रकार वे सिन्ध स्त्रौर पंजाब में बाँटे जायँगे। किन्तु दुक्खिनपच्छिमी ।पंजाब श्रीर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है।कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना श्रंश किस में बाँटा जाय सा निश्चय श्रभी नहीं किया जा सकता।

#### (२) उत्तरपिच्छमी अंश--(क) अफगानस्थान

दर्रा बोलान के उत्तर बि॰ बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई श्रीर भोब जिले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वजीरिस्तान, कुर्रम, श्रफ़ीदी-तीराह श्रौर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश श्रक्रग़ानिस्तान हैं। हम जिसे श्रक्तगान प्रदेश कहते हैं उस में श्रौर श्राजकल के श्रक्तगानिस्तान में गड़बड़ न हो, इस लिए हम श्रमल श्रक्तग्रानिस्तान को श्रक्तगानस्थान कहेंगे। इमारा श्रफगानस्थान वास्तव में पक्रथ-कम्बोज देश है। उस में जहाँ पूर्वोक्त त्रि० श्रफ़ग़ानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ़िरिस्तान या कपिश देश वास्तव में उस का श्रंग नहीं है। हरी-रूद की दून श्रर्थात् खास हेरात को श्रौर सीस्तान को भो फारस में गिनना श्रधिक ठीक है। हिन्दू-कुश के उत्तर बलख प्रदेश ऋथवा ऋकगान तुर्किस्तान ऋब जनता की दृष्टि से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा: किन्तु कम्बोज देश का जो ऋंश ऋब रूसी पंचायत-संघ में है उसे भी श्रफगानस्थान में गिनना चाहिए।

अफ़ग़ान लोगों की भाषा पश्तो या पखतो है। वे अपने को अफ़ग़ान नहीं कहते। परतो या पखतो भाषा विभिन्न अफगान कबीलों में एकता का

मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कहलाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन श्रफगानस्थान की जनता में हजारा, ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या पख्तो नहीं बोलतीं। हजाग चंगेजखाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घल मिल गई हैं १। वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग श्रपने पड़ीस के उन फ़ारसीभाषियों को पार्सीवान कहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान की राजभाषा भी फारसी है। इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को श्रफगानस्थान में गिना जाय या फ़ारिस में सो कइना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों श्रीर पार्सीवानों का देश एक है; श्रफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले श्रफग़ानों में गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं।

श्रफग़ानिस्तान का काफ़िरिस्तान या किपश प्रदेश जनता श्रीर इतिहास की दृष्टि से श्रफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें तो काबुल नदी के दिक्खन निंगहार भी किपश का ही श्रंश है। किपश के पूरव बाजौर, स्वात, बुनेर श्रौर यूमुफ़ज़ई का इलाका प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार श्रर्थात् उत्तरपच्छिमी पंजाय से श्रत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है<sup>र</sup>। किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसुफर्जुई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, और तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजा़रा चले गये। यूसुफज़ई इलाका अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी पश्तो श्रीर हिन्दकी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट श्रीर बन्न जिले पंजाब का

<sup>1़</sup> नीचे §§ ⊏२, १६२; ८४७ ।

र् नीचे 🖇 ४४, ८२, १०२, १०८, ११२, ११६, १३०, १४४, १४६, 148, 150 1

ही अंग हैं। इसी प्रकार बाजौर, स्वात श्रौर बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर यागिस्तान कहा जाता है, किपश से श्रिधिक सम्बन्ध है।

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में श्राजकल गल्चा बालियाँ बोली जाती है, श्रौर उन का पश्तो-पक्तो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्क तुखार देश के पच्छिमी ऋंश बदरूशां में भी पहले उन से मिलती कोई बोली ही थी, लेकिन अब बद्ख्शीं लोगों ने फारसी अपना ली है। तुखार या कम्बोज की जनता श्रव ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग श्राज रूसी पंचायत-संघ के श्रन्दर है, पर वास्तव में वह श्रफगानस्थान का एक अंश है।

#### (स) कपिश-कश्मीर

काफिरिस्तान या कपिश की कती (बशगोली) आदि 'काफिर' बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश की शिना बोलियों श्रीर कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मरुवर्द्वान त्रौर कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती ऋौर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफिरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, द्दिंस्तान, कश्मीर श्रीर कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए। इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। केाहिस्तान का कुछ त्र्यंश श्रीर ५रइ-देश तथा कष्टवार श्रव भी कश्मीर राज्य में ही हैं। हुञ्जा श्रीर नगर नाम को बस्तियों के पास बुरुशास्की भाषा का छोटा सा चेत्र भी दुरद्-देश के अन्दर है।

डा॰ फ्रांके ने सिद्ध किया है<sup>२</sup> कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध दन में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचे के पूरव

१ नीचे §१६२।

२ ए लेंग्वेज मैप श्रीव कि वेस्ट तिबेत, जिं ए० सी० बं०, १६०४ भाग १, पृ० ३६२ प्र।

सस्पोला तक थी, जहाँ श्रव तिब्बती भाषा ने श्रिधकार कर लिया है। वहाँ के लाग श्रव भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती रंग-ढंग श्रीर भाषा श्रपना ली है।

कष्टवार के दिक्खनपूरब भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से। उन में से भद्रवा से जौनसार तक को बोलियाँ पिछ्छम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दिक्खन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, और वहाँ से पूरब तरफ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और कुल्लू-मण्डी के बीच पचर की तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्रवा-चम्बा के। अपने असल परिवार से अलग कर देती है। चम्बा को चिमआली बोली में कश्मीरी भलक काकी है, और भद्रवाही तो चिमआली और कश्मीरी का मिश्रण ही है। भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा को भी उक्त कारण से किपश-कश्मीर में ही गिनना उचित है।

#### (ग) पंजाब का पहाड़ी श्रंश

पीछे कह चुके हैं कि हजारा जिला पंजाब का श्रंश है। मुगल जमाने के पखली इलाक में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का ि चला श्रंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का श्रंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिभाल (श्रभिसार) प्रदेश श्रर्थात् पुंच राजौरी श्रोर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, श्रोर उस के पूरब दुगर की पंजाबी। श्राधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं। दुगर के दिक्खनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का श्रपना हिस्सा है ही। हांशियारपुर के दिक्खनपूरब कहलूर की श्रोर सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी है। वहाँ से उस की सीमा बघाट के नीचे पहुँच कर घग्वर के स्रोत का जा छूती श्रार फिर मैदान में उस नदी के साथ

साथ चलती है। अर्थात् मंडो, सुकेत, क्युंठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है।

#### (३) मध्य श्रंश

हिमालय के मध्य श्रंश से हमारा श्रभिप्राय उस श्रंश से है जो मध्य-देश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है श्रीर जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चुकी है।

#### (क) अन्तर्वेद का अंश

इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल श्रीर कनौर का श्रन्तर्वेद के साथ बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पिच्छम सतलज पार के सुकेत, मंडी श्रीर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की श्रपेत्ता इन्हीं प्रदेशों से श्रीर हिन्दी-खण्ड से श्रधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें श्रन्तर्वेद में गिनना चाहिए।

#### (ख) नेपाल

कुमाऊँ के पूरव गोरखों का नेपाल राज्य श्रफगानस्थान श्रीर कपिश-कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा पर्वतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लाग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने श्रभी उस भाषा को पूरी तरह से श्रपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन श्रीर मध्यकालीन इतिहास पढते समय हमें याद रखना चाहिए कि तब श्राधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी. और गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अर्थ नेपाल की दून ही था। यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दिक्खन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते।

#### (४) पूरव श्रंश

नेपाल के पूरव सिकिम में भी नेपाली जना बढ़ रही है, श्रौर वह नेपाल में हो गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून श्रोर भूटान तिब्बती या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात् दक्खिन प्रान्त है। उन के पूरव आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष में गिने जाते हैं।

#### दूसरा प्रकरण

# भारतभूमि के निवासी

# § ११. भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें त्रौर नस्तुं—त्रार्य त्रौर द्राविड

भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम न प्रत्येक भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों और धातुओं की, तथा ज्याकरण के ढाँचे की—अर्थात् संज्ञाओं और धातुओं के रूप-परिवर्तन के, उपसों। और प्रत्ययों की योजना के और वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की—परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में धिनष्ठ सम्बन्ध है हो, उस के अतिरक्त आसमिया, बंगला और उड़िया का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दिकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात् नेपाल को गोरखाली भाषा और कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जीनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का—अर्थात् हिन्दोखण्ड, पूरबखण्ड, पच्छिमखण्ड और उत्तरपिच्छम-खण्ड की सब मुख्य भाषाओं, दिन्खन-खण्ड में मराठी और सिंहली, तथा पर्वतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की बालियों का—एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। "बंगाल से पंजाब तक… समूचे देश में और राजपूताना, मध्य भागत और गुजरात में भी जनता का

समूचा शब्दकीष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-भेदों को छोड़ कर एक ही है"। इन भाषात्रों श्रीर बोलियों को श्राधुनिक निरुक्तिशास्त्री आर्यावर्त्ती भाषायें कहते हैं। फिर किपश-कश्मीर श्रीर श्रफगान-स्थान की बोलियों का भी इन श्रायीवर्त्ती भाषात्रों से बहुत निकट सम्बन्ध है। यह समूवा त्रार्य भाषात्रों का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषायें— संस्कृत, पालि, प्राकृतें श्रीर प्राकृतों के ऋष्प्रंश—जिन से कि विद्यमान बालियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं।

दिक्लन-खएड में मराठी श्रौर सिंहली के श्रतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, तामिल श्रीर मलयालम भाषात्रों का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो. विशेष कर तेलुगु कनाडी श्रीर मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल धातुत्रों श्रीर व्याकरण के ढाँचे का श्रार्थ भाषात्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु आपस में, कलात की ब्राहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है। वे सब द्राविड परिवार की भाषायें हैं।

साधारण तौर पर भाषात्रों से मानव वंशों या नस्तों की पहचान होती है। इसी लिए आर्य और द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भी सूचित करते हैं।

### § १२. द्राविह वंश

द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई है, उस से भारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषात्रों का कोई निश्चित रिश्ता-नाता

१ भा• भा• प• १, १, ५० २३।

नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्त का मूल और एकमात्र घर दिक्खन भारत ही है। एक द्राविड बोली, ब्राहूई, भारतवर्ष के पिछ्छमी दरवाजे पर है, इस से यह कल्पना की गई थीं कि द्राविड लोग भारतवर्ष में उत्तर-पिछ्छम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पत्त में कुछ भी प्रमाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहूई लोग दिक्खन भारत के समुद्रतट से पिछ्छमी देशों के साथ होने वाले ज्यापार के सिलसिले में उत्तरपिछ्छम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सुचित करते हों।

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बँटती हैं—(१) द्रविड वर्ग, (२) श्रान्ध्र भाषा, (३) विचला या मध्यवर्ती वर्ग, श्रीर (४) ब्राह्रई बोली। तामिल, मलयालम श्रीर कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु श्रीर कोडगु ('कुर्ग' को बोली) सब द्रविड वर्ग में हैं! तेलुगु या श्रान्ध्र भाषा श्रकेले एक वर्ग में हैं। इन परिष्ठ्रत भाषाश्रों की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा जिला है। बिचले वर्ग में सब श्रपरिष्ठ्रत बोलियाँ हैं जो दूसरी सभ्य भाषाश्रों के प्रवाह में द्वीपों की तरह चिर कर रह गई हैं। वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, श्रीर उन में से बहुत सी धीरे धीरे मर रही हैं।

उन बोलियों में से सब से मुख्य श्रार प्रसिद्ध गोंडी है। वह श्रपनी पड़ोसन तेलुगु की श्रपेना द्रविड वर्ग की भाषाश्रों से श्रियक मिलती है। उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ श्रान्ध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराड में, श्रीर कुछ चेदि श्रीर मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से श्रियक हैं चिद में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, श्रीर उन की बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाङ्मय। परन्तु गंडी एक श्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड श्रव श्रपने पड़ोस की श्रार्य भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, श्रीर साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना कठित है, सन् १९२१ की गणना के श्रनुसार वह

संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२।। लाख त्रादमी जरूर असल गोंडो बोलते हैं। गोंड लोग अपने की कोइ कहते हैं।

उन के पड़ोस में उड़ीसा में क़ई नाम की इसी वर्ग की एक श्रीर बोली है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हजार है। कुई लोगों में स्रभी तक नर-बिल देने की प्रथा प्रचिलत है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंच भी है।

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ श्रीर छोटा नागपुर में श्रर्थात चेदि श्रीर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो श्रोराँव भी कहलाते हैं। श्रोरौंवों की संख्या ८ लाख ६६ हजार, श्रर्थात इस वर्ग में गोंडों से दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के श्रपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी श्रौर विशेष कर जमोन कंडिने का काम करते हैं. इस लिए वहाँ किसान श्रीर कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गङ्गा के ठोक तट पर राजमहल की पहाड़ियां में मल्तो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या कुल ६६ हजार है। मल्बो बोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। कुरुख श्रीर मल्तो लोग कइते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्ठे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नर्मदा दून होते हुए सोन काँठे में त्राये। फिर मुसलमानों के दवाव से उन की एक दुकड़ी राजमहल चली गई श्रौर दूसरी सोन की धारा के श्रीर ऊपर छोटा नागपुर में । यह वृत्तानत विलक्कल टीक है।

गोंडी, कुरुख श्रीर कुई इन तीन मुख्य बोलियों श्रीर चौथी मल्तो के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक श्रीर बोली पृग्बी बराड में है। उस के बोलने वाले कुल २४ इजार हैं।

सुदूर कलात में ब्राहुई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते हैं। वह बोली अनेली एक अलग वर्ग में है। बाहूइयों के अनेक फिरकों ने अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, श्रीर जो बाहुई बोलते हैं वे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी श्रीर पन्नी बाहुई बोले, ऐसी दशा भो होती है। बाहूई बोलने वालों की कुल संख्या १ लाख ८४ हजार है।

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें (तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) बोलने वालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हजार थी , वहाँ विचले वर्ग की अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६॥ हजार।

## § १३. ऋार्य वंश ऋौर ऋार्य स्कन्ध

हमारी त्रार्य भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, वह संसार में सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर देशों की अनेक सभ्य भाषायें उस में सिम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, बेला, त्यूतनी या जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आजकल की वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी, और अब इटलो, फ्रान्स, स्पेन आदि में उस की वंशज भाषायें मौजूद हैं। प्राचीन केलत की मुख्य वंशज आजकल को गैलिक अर्थात् आयलेंड को भाषा है। जर्मन, आलन्देज (डच), अप्रेजी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं; और आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप की भाषायें स्लाव परिवार की । इन सब भाषाओं का परिवार आर्य वंश कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सिम्मिलित हैं—अरमइनीर (आर्मीनियन), खत्ती या हत्ती , थे स-फूजीर, तुरुगरी

१. भ्रमेत्रों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ + सिंहल के तामिल-भाषी १४,०४,०२३।

२, भारमइन शब्द दारयवु (दे॰ नीचे 🖇 १०४) के विहिस्तूं-म्राभिकोख में भाया है।

३. आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite.

Thrace-Phrygian.

ष्मादि । श्वरमइनी श्रौर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थ्रेस-फुजी यूनान के उत्तरपूरव थ्रेस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के ।

लौकिक भाषा में तो छार्य शब्द इस अर्थ में बर्चा जाने ही लगा है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान् उस का इतना विस्तृत ऋर्थ नहीं लेते। उन का कहना है कि केवल आर्यावर्त्त (भारतीय आर्य भूमि) और हिंगन के लोग अपने को आर्थ कहते थे, इस लिए आर्थ शब्द उक्त समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्य (Sub-family) के लिए बत्ती जाना चाहिए जिस की आर्यावर्त्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः स्त्रार्थ शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम त्राता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए भी त्रार्थ शब्द का प्रयोग करना वैसा श्रशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आर्य्यावर्त्त और ईरान के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आर्य कहते थे, तो भो सुदूर आयलैंड या ईरन में भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ़, केवल आर्यावर्त्त और ईरान के लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के अनेक नाम गढ़े गये हैं, श्रौर उन में से मुख्य हैं हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जर्मन। हिन्द-यूरुपी शब्द मुक्ते निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आर्य वंश के तीन मुख्य घरों— अर्थात् भारत, ईरान और युरोप-में से दो का नाम आता है और तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का जर्मनी में बहुत प्रयोग होता है, श्रौर उस में यह गुण है कि वह आर्य वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है जो परब और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। वह नाम पाणिनीय व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। इपरेखा में हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्य शब्द को

उस अर्थ में बर्तेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला आयं शब्द आयगा, वहाँ उस से आर्थ स्कन्ध ही समक्तना होगा।

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु श्रभी तक उस का श्रन्त नहीं हुश्रा, श्रौर न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश को विभिन्न शाखात्रों के श्रलग हो जाने के बाद भी श्रार्थ स्कन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस प्रश्न पर कोई सम्मित श्रार्थों के समूचे इतिहास के श्रध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मित रख कर इतिहास पढ़ने बैठना। इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हों परिणामों को कहने का वास्तविक श्रधिकार है जो इतिहास का श्रध्ययन करने से पहले भारतवर्ष की भाषा श्रौर नस्ल-विषयक विद्यमान स्थित की छानबीन से ही निकल श्राते हैं।

आधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आर्थ। उस स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत होती हैं—आर्यावर्त्ती, ईरानी और दरदो या दरद-जातीय।

### § १४. दरदी शाखा

दरदी शास्ता की भाषायें अब किपश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, और काबुल नदी के दिक्खन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली वजीरिस्तान में बची है। उस के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव अपेत्तया कम है, और राज-स्थान के मालवा प्रदेश की भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत मलकता है। करमीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उस में आर्यावत्ती रंगत कुछ आ गई है।

श्राधुनिक दरद-जातीय भाषाश्रों के तीन वर्ग हैं—(१) किपश या काफिर वर्ग (२) खोबार वर्ग श्रौर (३) दरद वर्ग। किपश वर्ग में किपश या काफि्रिस्तान की, श्रौर खोबार वर्ग में चितराल की बोलियाँ सम्मिलित हैं। खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरी श्रौर के।हिस्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना श्राधुनिक दरदों की ठेठ बोली हैं। कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य श्रौर एकमात्र परिष्कृत भाषा है।

ठेठ दरद प्रदेश में हुआ और नगर नाम की बिस्तयों में, श्रर्थात् गिलिगत नदी की उत्तरपूरवी धारा हुआ की दूनों में, बुरुशास्की नाम की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि संसार भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दीख नहीं पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सब से पुराने निवासी थे।

दरदी भाषात्रों में से किपश श्रीर खोवार वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों का श्रन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद वर्ग की भाषायें बोलने वाले सन् १९२१ में लगभग १३ लाख थे।

डा० सर ज्योर्ज पियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय पिडत जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, श्रौर जिस में गुणाट्य ने बृहत्कथा नामक प्रन्थ लिखा था, वह श्राधुनिक द्रदो की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० स्टेन कोनी इस मत को स्वीकार नहीं करते । उन का कहना है कि पैशाची उज्जैन के पास की एक बोली थी।

१. श्रियर्सन—दि पिशाच लैंग्वेजेज़ श्रॉब नौर्थवेस्ट इंडिया (उत्तर-पिइम भारत की पिशाच भाषायें), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोबाफ (निबन्ध), जि॰ म, संदन १६०६; भा० भा० पि०, जि॰ १, १, अ० १० तथा जि॰ म, २ की मूमिका; तथा जर्मन शाच्य परिषद की पत्रिका, जि॰ ६६, ए० ४६ झादि।

## 🔋 १५. ईरानी शाखा

ईरानी शाखा में दो वर्ग हैं—पारसीक श्रौर मादी। पारसीक का पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयवु ( ५२१-४८५ ई० पू०) के श्रिभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी राजाश्रों रे (तीसरी-छठी शताब्दी ई०) के समय की पहलवी थी, तथा श्राधुनिक रूप विद्यमान कारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द्र (Media) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी श्राँचल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का पवित्र प्रनथ श्रवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की श्राधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा श्रफगानस्थान की परतो, गल्चा श्रादि हैं।

भारतवर्ष के चेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो श्रौर ग़ल्चा भाषायें ही श्राती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि वह आर्यावर्त्ती भाषा है या मादी। सन् १८९० ई० तक श्राधुनिक नैरुक्तों का रुफान उसे श्रायावर्त्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से श्रब उसे निश्चित

कोनी—दि होम श्रॉव पैशाची (पैशाची का श्रभिजन), ज़ाइटश्लिफ्ट डर ड्यूशन मौर्गनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) जि॰ ६४, ए॰ ६४-११८। कोनी इस मत में हार्नजो के श्रनुयायो हैं और श्रियर्सन पिशज के। पिशज का मत उन के श्रामटिक डर प्राकृत स्त्राशन (प्राकृत भाषाश्चों का व्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में, तथा हार्नजो का उन के ग्रन्थ कम्पैरेटिय ग्रामर श्लॉव दि गौडियन लैंग्वेजेज़ विद्द स्पेशल रिफरेन्स दुईस्टर्न हिन्दी (गौडीय भाषाश्चों, विशेषतः पूरवी हिन्दी, का मुजनापरक व्याकरण) नामक ग्रन्थ में मिल्नेगा।

१ दे० नीचे § १०४।

र दे० नीचे ह २००।

र् दे० नीचे § १०४ पा।

रूप से मादी माना जाता है। एक ग्रल्वा बोली युइद्गा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दू कुश के दिक्खन भी उत्तर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुदखो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की द्रद्-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की संख्या अन्दाजन ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और ग्रल्वा-भाषियों को ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाजन १०-१२ लाख होगी।

उन के स्रितिरिक्त स्रफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले भी हैं। तुर्क स्त्रीर हूण तातारी जातियाँ हैं जे। स्रायं जाति से एकदम भिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत स्राक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुर्क-हूण स्त्रायं उन के वश जों में से स्रफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब स्त्रार्य भाषायें स्रपना चुके हैं।

# **९ १६.** श्रायीवर्त्ती शाखा

श्रार्यावर्त्ता शाखा बहुत फैली हुई है। श्राजकल के निरुक्तिशास्त्री उसे तीन उपशाखात्रों में बाँटते हैं — भीतरी, विचली श्रीर बाहरी। भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं — केन्द्रवर्ग श्रीर पहाड़ी वर्ग। केन्द्रवर्ग का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। पछाँही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हैं — कनौजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी बोली श्रीर बांगरू। इन सब का भी केन्द्र ब्रजभाखा है। श्रीर खड़ी बोली, जिस के श्राधार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी का पंजाबी में ढलता हुश्रा रूप है। प्राचीन वैदिक श्रीर शास्त्रीय संस्कृत तथा शीरसेनी प्राकृत भी पछाँही-हिन्दी-क्षेत्र को बालियाँ थीं।

हम ने तमाम हिन्दी नेत्र को मध्यमण्डल कह कर उस के चारों तरफ़ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बँटवारा भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशास्त्रीय बँटवारा उस से कुछ बदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पड़ाँही हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरव पंजाब की। राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली वोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अङ्ग है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और खानदेशी भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर बड़ा सम्बन्ध रहा है।

उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दिक्खनपच्छिम आधुनिक अल्वर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना के दोनों और हिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। स्वात और कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-भेंस चराते वे गूजर और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिक कहलाते हैं।

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुर्जर एक प्रसिद्ध जाित रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। किन्तु वर्त्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं।

१ दिम्दकी में श्राजड़ी।

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में पूरवी पहाड़ो अर्थात नेपाल की पर्वतिया (गोरखाली) या खसकरा बोली. मध्य पहाड़ी ऋर्थात् कुभाँउनी श्रीर गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाड़ी श्रर्थात् जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में द्रद् रंगत भी है-अर्थात् कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक बड़ा श्रंश है। श्रोर ये खस खख, या खिसया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत होते हैं।

भीतरी उपशाखा के पूरब, दिक्खन श्रीर उत्तरपच्छिम बाहरी उपशाखा की भाषायें हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुजरात श्रीर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खरड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में श्रीर सिन्ध उत्तरपच्छिम वर्ग में है।

पूरब तरफ़ भीतरी ऋौर बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग और एक ही भाषा है-पूरबी हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बालियाँ हैं। अवधी भौर बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से उस के दो नाम हो गये हैं। प्राचीन श्रर्थमागधी प्राकृत जिस में जैनों का सब पवित्र वाङमय है इसी बिचली भाषा की पूर्वज थी।

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं—पूरबी, दक्खिनी श्रीर उत्तरपच्छिमी। प्रची वर्ग की भाषायें बिहारी, उड़िया, बँगला श्रीर श्रासमिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं। दक्खिनी वर्ग में मराठी श्रीर सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही हो ऐसा निश्चय सं नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पिच्छमी अन्तर्वेद-अर्थात् उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली के चेत्र-की भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्यावर्त्त का प्रमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और

हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूर्वज ब्राचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत का नाम श्रव मालूम नहीं है।

तमाम श्रार्यावर्त्ती भाषायें बोलने वालों की संख्या सन् १९२१ में श्रन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख १ थी। यदि उस में हम दरदी श्रीर मादी-भाषियों का पूर्वीक श्रन्दाज मिला दें तो तमाम श्रार्य-भाषियों की संख्या २४ १ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है।

**§१७. आर्य नस्त का मृत अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता** 

श्रारं लोगों का श्रादिम घर, जहाँ श्राधुनिक श्रायंवर्ती, दरदी, मादी श्रीर पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूर्वज इकट्ठे रहते थे, कहाँ था ? उस घर में वे कब तक श्रीर किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे श्रालग हुए ? श्रीर किन दशाश्रों में, कैसे तथा किन रास्तों से श्रपने विद्यमान घरों में पहुँचे ? विशेष कर श्रार्थावर्त्त की सब से शुद्ध श्रीर केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मैदान के मध्य में कैसे श्रा पहुँची ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समक्तने में हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं । किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता । यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में श्रपनाया गया है । वह मत एक श्रंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गीए श्रंश के श्रलावा स्व० जिस्टिस पार्जीटर का है । वह यह है कि ईसवी सन् से लगभग ३००० (पार्जीटर के श्रनुसार २२००) र बरस पहले श्राय लोगों ने इलावृत श्रर्थात् मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के श्रन्तखेंद में प्रवेश किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय

९ ब्रिटिश और रियासती 'भारतवर्ष' में २२, ६४, ६०, ४४४ तथा सिंहता के सिंहली-भाषी ३०, १६, १४६। नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख अन्दाज़ करने से उक्त लोड़ बना है। नेपाल की कुल भावादी ४२ लाख कही जाती है।

२. प्रा॰ श्र॰, पु॰ १८२-१८३ । दे॰ नीचे हु६६ तथा ∰ ११।

से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश-करमीर की द्योर चली गई—वही दरद श्रीर खस लोगों के पूर्वज थे । जो षार्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐक कहते थे। उन से पहले भी भारतवर्ष में मानव वंश के आर्थ<sup>र</sup> आ चुके थे। ऐक आर्थ जल्द चारों तरफ बढ़ने लगे, **और आधुनिक आर्यावर्त्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्वेद में उन के** पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाक उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात <del>उत्तरपच्छिमी</del> पंजाब से पच्छिम श्रीर उत्तर तरफ हिन्दुकुश श्रीर उस के पार के प्रदेशों में चली गई ।

इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि आर्यावर्त्त की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह कर अन्तर्वेद में कैसे चली आई. और मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ कैसे फैल गईं. दसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं .दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्थी का भारत में प्रवेश मानने-वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र श्रीर पेचीदा कल्पनाश्रों की शरण लेनी पडती है।

## **९१८. भारतवर्ष की गौण भाषायें ऋौर नस्लें** — शाबर श्रीर किरात

उत्पर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और **पासामोत्तर** प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात धान्ध्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड श्रीर शाधे सिंहल में सभ्य दाविड भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आर्य भाषायें। आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की

श्रष्ट दरहों विषयक अंश पार्जीटर का नहीं है।

२ पही मुख्य मतभेद है, दे॰ नीचे # ६।

३ दे॰ नीचे §३३, तथा क्षक्षर, १२।

सीमा पार कलात में कुछ श्रपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र श्रपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा श्रासाम के सीमान्त पर कुछ श्रीर गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का श्रमी तक सभ्यता से विशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर है, श्रीर उन में से करीब ४२ लाख श्राग्नेय वंश के हैं, तथा बाकी तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। श्राग्नेय वंश को मुख्यत: मुख्ड या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, श्रीर वह भी सब मुख्यत: माड़खण्ड में, जहाँ श्रब द्राविड श्रोराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। तिब्बतबर्मी या किरात वंश केवल हिमालय के। उपरले हाशिये में तथा मुख्यत: उत्तरपूरबी श्रीर पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों की हम श्रलग श्रलग विवेचना करेंगे।

### §१९. श्राग्नेय वंश श्रौर उस की मुएड या जावर शाखा

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड श्रीर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट में केाई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों (निरुक्तिशास्त्रियों) का कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषायें एक दूसरे से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं।

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नैरुकों ने उस की नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सभ्य जगत् के आग्नेय (दिक्खनपूर्व) कोण.में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलबन्तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो बड़े स्कन्ध हैं—आग्नेयदेशी (Austro-Asiatic) तथा आग्नेयद्वीपी (Austronesian)। आग्नेयद्वीपी

स्कन्ध की फिर तीन शास्त्रायें हैं-सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी (Indonesian), पपूवा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वीपी (Polynesian)। साथ के नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी।

सुमात्रा जावा त्रादि द्वीपपुञ्ज के त्राजकल युरोपी भाषात्रों में कई १ नाम हैं, जिन में से एक 'मलय' द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के उत्तर तरक का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक निशेष पर्वत का नाम है, श्रीर उस का मूल तामिल मलै है र। 'मलय' प्रायद्वीप श्रीर द्वीपावली के 'मलय' लोग श्रपने देश को ताना मलायुः श्रीर श्रपनी जाति को श्रोरांग मलायुः कहते हैं। श्रंग्रेजी मलय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायुः की मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य श्रंशों को सुवर्णद्वीप श्रौर यवद्वीप भी कहते थे—यवद्वीप में न केवल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल होता था<sup>३</sup>। मलायु द्वीपों में च्रोरांग मलायु के अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ भी हैं, श्रीर उन सब को मिला कर हम मलायुद्धीपी या सुवर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़ से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांग, उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३९ हजार मलाय रहते हैं।

मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुनाः पुनाः या पपूराः कहते हैं जिस का अर्थ है गुच्छेदार केशों वाले। उन लोगों के केश

१ मलय श्राकिंपेलगो, मलैसिया, इंडियन श्राकिंपेलगो, ईस्ट इंडीज़, इंडोनी-सिया, इंसुलिंड ( जर्मन शब्द )।

२ दे० जपर ६ ४।

३ दे० नीचे §१७६।

नीमो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात् कालद्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है।

श्राग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषायें श्रब उन देशों के विशेष विशेष श्रंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बडी शाखायें हैं -- एक मोन-रूमेर, दूसरी मुंड या शाबर। मोन-रूमेर के चार वर्ग हैं -- (१) मोन-ख्मेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, श्रौर (४) नक्कवारी । इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं। मोन या तलैंग एक मँजी हुई वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है जो श्रव बर्मा के तट पर पगृ, थतोन श्रौर एम्हर्म्ट जिलों में पाई जाती है। रूमेर कम्बुज देश के मुख्य निवासी रूमेर लोगों की भाषा है। उस में भी श्रच्छा वाङमय है। मोन श्रीर ख्मेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग छौर वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं। नक्कवारी नक्कवार (निकोबार) द्वीप की बोली है, जो मोन श्रीर मुण्ड बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, श्रीर वे श्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती हैं। भारतवर्ष के त्तेत्र में मोन-स्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, श्रौर यदि नकतार को भारत में गिनना हो तो नकवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, श्रीर नक्कवारी ८३ हजार पिछली गणना में थे। मोन-रूमेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत वास्ता पड़ेगार। नक्कवार के उत्तर श्रान्डमान द्वीप हैं. जहाँ के लोग श्रभी तक

दक्खिनपूरव के इस कम्बुज को उत्तरपिष्ठिम के कम्बोज के साथ म
 म्बब्राना चाहिए। कम्बुज नाम श्रव तक प्रचित्त है।

२. नीचे §§१३६ ऋ, १७६ स्नादि।

बहुत ही अप्रसभ्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुरु-शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता।

मुण्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विनध्यमेखला या उस के पड़ोस में विद्यमान हैं । उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने (विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्ताली, मुख्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप हैं। खेरवारी के कुल बोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन में सन्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख श्रीर हो के ३'८ लाख है'। ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० में ही श्राये हैं। मुख्डारी बोलने वाले मुख्डा लोग स्रोराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १'२ लाख है', विनध्यमेखला के पच्छिमी छोर पर मालवा ( राजस्थान ) श्रौर चेदि की सीमाश्रों पर, पच-मदी के पिछ्छम बेतूल जिले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। श्रन्य सब मुण्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दिक्खन में हैं। खड़िया (१ ३ लाख) राँची में श्रीर जुर्ञ्चांग (१० हजार) उड़ीसा की केंद्रकर श्रीर ढेंकानाल रिया-सतों में है; दोनों मरने के करीब हैं श्रीर श्रार्य भाषात्रों में लुप्त हो रही हैं। जुआंग या पतुष्रा लोग मुरुड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में हैं। उन की स्त्रियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नंगी जक्कलों में फिरती हैं। शबर (१ं७ लाख) श्रीर गदबा (३३ हजार) नाम की जातियाँ श्रौर बोलियाँ उड़ीसा श्रौर श्रान्ध्र की सीमा पर हैं।

मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाङ्मय में पुराना चला आता है , श्रौर आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लोगों को अपने लिए वही नाम बर्तता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैठकों को शब्दावली में उसी

१, वा० पु० १, ४४, १२३, म० भा० ६, ४६, ६।

मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समूची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही रक्खेंगे, मुण्डा कहने की जरूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन शौर भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी बर्ता जाता था?। इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बर्तने के लिए शबर का तद्धित शाबर अधिक सुवोध स्पष्टार्थक दीख पड़ता है। उत्तर भारत के प्रामीण लोग इन जातियों के। कोल कह कर भी याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी (अंग्रेज़ी—कोलरियन) भी लिखने लगे थे। वह एक निरर्थक, आन्त और लगब शब्द है।

१ दे० नीचे ६ ७४।

२. दूसरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी सोलमाय के भूगोल में मर्तवान की खाड़ी से मलका की समुद्रसन्ध (जलप्रीवा) तक के समुद्र को सिनस् सबरिकस् कहा है। उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन या तलेंग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के प्रवी तट पर तेलंगण प्रान्त और शबरी नदी है। इस प्रकार, प्रवी भारत के आग्नेयदेशी शबरों और सुवर्णभूमि के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि उन की सगोन्नता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शालाओं—मुख्द और मोन-स्मेर—के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाताथा। अनेक शाबर जातियों की सगोन्नता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ लाइन अर्थाव कीन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (४) में भी की है।

मुण्ड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ३९ं०३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुद्यों च्यौर नक्कवारियों की संख्या जोड़ देने से कुल च्याग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है।

यह एक बड़े मार्के की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से आलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंगे, मुण्ड या शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन बोलियों में सब सं अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। आर्थ और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेलुगु में उस की मलक प्रतीत होती है।

श्राग्नेय जातियों की स्थिति श्राज भारतवर्ष में श्रीर परले हिन्द में भी भले ही गौए हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। समूची सुवर्णभूमि श्रीर सुवर्णद्वीपां में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्यामी श्रीर श्रानामी लोगों के पूर्वज उस समय श्रीर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। इन्हीं श्राग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने श्रपने उपनिवेश स्थापित करा श्रीर श्रपनी सभ्यता श्रीर संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा श्रीर उन के वाङ्मय पर भारतवर्ष की वह छाप श्राज तक लगी है।

### § २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरवी छोर में तथा उस के साथ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे गिरोहों और जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक और वड़े वंश की हैं। उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल तिब्बत और वर्मा में है।

तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती श्रपने देश को पातयुल कहते हैं। वे लिखते पात पर बोलते बाद हैं; युल माने देश। संस्कृत माह,

कश्मीरी बुट्न, गढ़वाल कुमाऊँ श्रीर नेपाल का मोट, तथा पूरवी हिमालय का भूटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हन्ना है। नमने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक श्रपनी बस्तियों-मीलम, दार्मा श्रादि-में ठहर कर श्रलमोड़ा उतर त्राते तथा सर्दियों में श्रीर भी नीचे चले श्राते हैं: फिर वसन्त में श्रपने गाँवों में लौट कर खेती काटते श्रौर दूसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। शायः उन में प्रत्येक का एक तिब्बती श्रीर एक भारतीय नाम होता है। अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत की तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, श्रीर कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं। भोटियों के उत्तर तरक ङरी खोर्सम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते। न जाने क्यों वे उन्हें हिएएया कहते हैं। हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के भेट में श्रव श्रसल तिब्वत नहीं श्राता, इस लिए उसे तिब्वत कहना हो ठीक होगा। बर्मा का असल रूप म्यम्म है।

तिब्बत श्रौर न्यम्म-देश (बर्मा) के लोग एक ही नस्ल के हैं, श्रौर उसे जनविज्ञान श्रौर भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-वर्मी कहते हैं। तिब्बत-वर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का श्राधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम है तिब्बत-चीनी। वह वंश श्राज समूचे चीन, तिब्बत श्रौर हिन्दचीन प्रायद्वोप में छाया हुश्रा है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं—एक तिब्बत-वर्मी जो श्राज तिब्बत श्रौर वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो श्राज स्याम श्रौर चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर होश्राङहो श्रौर याङचे क्याङ के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखायें पिच्छम श्रौर दिक्खन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन श्रौर तिब्बत में जो शाखायें श्राती रहीं, वे सब पहले

इक निदयों के निकास के प्रदेश से मेकोड़, साल्वीन श्रीर इरावती के उदुगम-प्रदेश में आईं। वहाँ मानो उन का एक अज्ञय कुएड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब वह या तो उन निद्यों के प्रवाह के साथ दिक्खन अथवा चाङपो (ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बहु जाती रही। उस कुएड के अर्थात् दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश-सुरमा काँठा से आसाम तक-इस प्रकार उन बाढ़ों में प्राय: डूबते रहे, श्रीर चाङपो दून के दक्खिन श्रीर पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ श्रंश टपकता रहा। इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा; किन्तु स्याम-चोनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे पूरबो पड़ोस से गुजरता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ एक ष्ट्राध बार भारतवर्ष में ष्ट्रा गई।

### § २१. स्याम-चीनी स्कन्ध

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं —चैनिक (Sinitic) श्रौर तई। वैनिक वर्ग चीन में है; स्यामी लोग अपने को थई या तई कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी हैं । हिन्दचीन प्रायद्वीप में इस समय तई या शान नरल के लोग संख्या में सब से श्रिधिक हैं, तथा सब से श्रिधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काङसी प्रान्त तक अब उन का त्तेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत जमाने तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरवी धारा ) के काँठे में — उसी पूर्वोक्त कुएड में — रुके रहे। वहाँ से उन्हों ने बहुत ऋर्वाचीन काल-१४वीं शताब्दी ई०-में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया। करीत्र उसी समय-१२२८ ई० में-उन का एक गिरोह. **ब्रहोम-नामक, ब्रह्मपुत्र के काँठे में श्राया। उन्हीं के कारण वह काँठा** श्रासाम, तथा मेनाम का काँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही मूल शब्द है। ऋहोम लोग १७वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्द हो गये; उन की भाषा भी श्रव श्रासमियाहै, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों-फुकन, बरुक्रा आदि—में पुराने वंश की स्मृति बची हुई है। आहोम बोली के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाजन ५००० आसाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई वर्ग की बोली है और १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है।

सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तम युग में स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति हां थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था।

### § २२. तिब्बत-वर्मी या किरात स्कन्ध

तिञ्बतवर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई हैं।—(१) तिञ्बत-हिमालयी, (२) आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लौहित्य। तिञ्बत-हिमालयी शाखा में तिञ्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती हैं। लौहित्य या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में बर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मा-सीमान्त को कई छोटी छोटी बोलियाँ शामिल हैं। आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना और नाम अभी आरजी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा हैं कि नहीं इस की छानबीन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है।

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं — एक तो तिब्बती या भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सँवरी वाङ्मय-सम्पन्न भाषा श्रीर बोलियाँ सम्मिलित हैं, श्रीर बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के हैं जिन की बनावट में सुद्र तिब्बती नींव दीख पड़ती है।

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सँवारा श्रौर उस में समूचे बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया । तिब्बती भाषा में अब अच्छा वाङ्मय है, श्रीर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौण बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवर्गी में बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलौर की बाल्ती भौर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी खंश पहले दरद-देश में सम्मिलित था, श्रौर वहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा श्रंश वास्तव में दरद है। बाल्ती-पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले ? लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के परबी श्रंश को हम ने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। द्सरा उपवर्ग पूरवी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की बाञ्जोङ्का, नेपाल की शर्पा श्रौर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को हम ने भारतीय सीमा में गिना है, पर नेपाल श्रीर भूटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक श्रन्दाज नहीं हो सकता।

इन सब बोलियों के बोलने वाले श्रपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत जमाना नहीं हुआ। किन्तु हिमालय की भोटांशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्त होने के भी बहुत पहले से. अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। वे नहीं जानने कि उन का

१, दे॰ नीचे, परिशिष्ट इ ४।

२ दे अपर ईश्या

तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई लज्ञाए ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मी, बल्कि अतिब्बतचीनी, हैं; और ठीक उन्हीं लज्ञाएं में उन की मुएड या शाबर भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुएड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें सर्वनामाख्यातिक (Pronominalised) कहते हैं। दूसरा वर्ग असर्वनामाख्यातिक (Non-Pronominalised) का जिन में वैसी बात नहीं होती। हम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं।

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं—एक पूरबी या किराँत, दूसरा पिच्छमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग—सप्त-कौशिकी प्रदेश—िकराँत (किरात) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ पूरबी उपवर्ग की हैं। पिच्छमी उपवर्ग में मुख्य कनौर की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्बा-लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरक, और कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य जुद्र बोलियाँ दूसरी तरक हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हजार हैं, तथा समूचे पिच्छमी उपवर्ग को मिला कर अन्दाजन ३० हजार होंगे।

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं। गोरखे लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी जमाने में भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है। ठेठ नेपाल से पिछ्छम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुङ्ग आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी

छोटी बोलियाँ मिला कर श्रमविनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है: नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्त्ती प्रभाव भी खुब पड़ा है। ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान की मुख्य जनता हैं। श्रव तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-धन्दा सव नेवारों के हाथ में है, गोरखे खालो सैनिक श्रीर शासक हैं। तो भी गोरखाला भाषा को ऋब सब नेवार समभते श्रीर ऋधिकांश बोलते भी हैं, यद्यपि नेवार खियाँ अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं।

श्रासामोत्तरक शाखा में उन्हीं श्रासामोत्तर जातियों की बोलियाँ सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चका है ।

लौहित्य या श्रासामबर्मी शाखा की भाषायें श्रीर बोलियाँ सात वर्गों में बाँटी गई हैं। उन में से मुख्य बर्मा या न्यन्म वर्ग है जिस में न्यन्म ( बर्मी ) भाषा श्रौर उस की बोलियाँ—श्राकानी, दावेर श्रादि—हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं। उन के अतिरिक्त सक वर्ग श्रीर कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब बर्मा में ही हैं। लोलो वर्ग चीन के युइनान प्रान्त में है। बाकी तीन वर्गी में से कुकी-चिन वर्ग भारत श्रीर बर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, श्रौर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के श्रन्दर ।

बाड़ा या बोडो लोग श्रासाम की श्रनार्य-भाषी जनता में सब से मुख्य हैं। कोच उन्हीं का एक किरका है, जिस का राज्य कभी पूर्णिया जिले के पच्छिम तक होता था। किन्तु ऋब उन का कोच-बिहार या कच-बिहार प्रदेश

<sup>1.</sup> उपर § ४ इ (४)।

२ दावे को श्रंप्रेजी में बिगाइ कर Tavoy जिखते हैं।

बँगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और कामरूप जिलों की जनता में श्रव १० की सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पर्वत पूरी तरह उन के दखल में है। ब्रह्मपुत्र के दिक्खन नौगाँव जिले में, शिवसागर जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें म्रुंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग में मिणपुर श्रीर नागा पर्वतों के पिन्छम सुरमा काँठे में श्रीर खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पिच्छमी श्रासाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बंगला भाषा त्रिपुग और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे में एक फाने की तरह धँस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र काँठे में बंगला श्रीर श्रासमिया जा घुसी हैं। प्रायः सभी बाड़ा लोग श्रव दुभ। षिये हैं, कोच लोग ते। पूरी तरह बँगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलां के बाड़ा-भाषी क्कोट कोच सूचित करते हैं कि कूचिबहार के बड़े कोच भी मूलत: बाड़ा हैं, श्चन्यथा वे पूरी तरह श्रार्य-भाषी हैं। बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या श्रव ७ लाख १५ हजार है।

नागा बोलियों श्रौर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों तक द्यर्थात् नागा पहाड़ों के श्रन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी छोटी बोलियों हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हजार हैं। पूरबी सीमान्त के नागा तो श्रभो बिलकुल श्रसभ्य दशा में हैं, श्रौर नंगे घूमते हैं।

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बरमा में पड़ता है। कछार, तिपुरा और चटगाँव के पूरब के पहाड़ियों को बंगाली और आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो डपवर्गों में बाँटा जाता है-एक मेईथेई, दूसरा चिन। मेइथेई भाषा मणिपुरियों की है, कुल बोलने बाले ३ लाख ४३ हजार । लुशेई छौर चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राज-नैतिक सीमा के श्रनुसार यदि लुशोई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख ९६ हजार है।

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख ५० हजार हैं, जिन का कुछ श्रंश बंगाल में किन्तु श्रधिकांश श्रासाम में है। उन के मुकाबले में आर्य आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के श्रङ्क न मिलने से तिब्बतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरां अन्दाज है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। और बन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस पर श्रार्ट्यावर्ती संस्कृत, पालि श्रीर प्राकृत भाषात्रों की पूरी पूरी छाप लग चुकी है।

तिन्वतवमी शब्द आधुनिक नैरुकों और जनविज्ञानियों का है। उस शब्द के प्रयोग।से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतवर्मी नस्त का प्राचीन आदिम घर तिब्बत श्रीर बर्मा में ही रहा हो। श्रसल बात यह है कि बरमा में वह बहुत नये समय में श्राई है। इसी कारण पुराने इतिहास में तिब्बतवर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा का उत्तरी श्रीर भारत का उत्तरपुरबी छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट श्रीर निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरवो सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का प्रबी श्रंश तो श्रव भी किराँत-देश कहलाता ही है; कूचिवहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं.

प्रत्युत पूरवी सीमान्त के सभी श्रनार्यभाषियों के लिए हैं। साथ ही वह हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता थार। इसी लिए तिब्बतवर्मी की श्रपेचा किरात शब्द कहीं श्रच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को चीन-किरात वंश कहना श्राधिक उचित होगा।

# § २३ भारतीय वर्णमाला ख्रौर वाङ्गय

भारतवर्ष की पूर्वोक सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी जाती हैं, उस श्रोर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिएाम पर पहुँचते हैं।

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के पिन्छमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी और उर्दू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उर्दू शैली ही चलती हो या किसी में केवल हिन्दी। हिन्दी के अतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। ग्रल्वा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार

बा॰ पु॰ ४४, हर।

1,5

पूर्वे किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः .....

वि० पु० २, ३, ८।

दीपो द्युपनिविष्टोऽयं म्लेच्झैरन्तेषु नित्यशः।
 पूर्वे किराता द्यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्पृताः ॥

२ रघुवंश ४, ७६; दे॰ भारतभूमि, परिशिष्ट १ (२-४), तथा रघुज़ लाइन श्रॉव कौन्केस्ट ।

कािफिरिस्तान की कािफिर बोिलियाँ तथा कलात की ब्राहूई। हिन्द्की की भी प्रायः वही हालत है।

हिन्दी की सभी बोलियाँ—राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी श्रौर बिहारी परिवारों की—जब कभी लिखी जाती हैं नागरां लिपिया उस के किसी विकृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही। बोलियों को श्रलग रख कर हम परिष्कृत भाषाश्रों पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी श्रौर पर्वातया (गोरखाली) इन तीन भाषाश्रों की लिपि हूबहू एक है—वही नागरी। इस के श्रलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समृचे जगत् में संस्कृत प्रायः नागरी श्रज्ञरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का ज्ञेत्र हिन्दी-ज्ञेत्र से बहुत श्रधिक विस्तृत है।

पूरव तरफ बंगला और श्रासमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया को अपनो श्रलग लिपि है, जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधो रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु श्राजकल छापे के जमाने में वह बहुत ही बेढव श्रीर बोमल दीखती तथा प्रत्येक श्रवार के श्रसल रूप को श्रिपा देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने से उड़िया वर्णों का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पिच्छम की भाषाश्रों में से सिन्धी का उल्जेख हो चुका है। गुजराती की गुजराती लिपि श्रसल में कैथी नागरी है, उस का श्रीर नागरी का श्रन्तर बिलकुल नाम मात्र का है; नागरो वर्णों को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन जाते हैं। उत्तरपिच्छम तरफ, कश्मीरी की श्रपनी लिपि शारदा है; उसी के श्राधार पर सिक्ख गुरु श्रंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं।

दिक्खनी भाषाओं में से तेलुगु श्रौर कनडी की श्रलग श्रलग लिपियाँ हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सहराता है जैसी नागरी श्रौर गुजराती में। इसी प्रकार तामिल श्रौर मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता है। सिंहली लिपि में न केवल श्राधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि के प्रंथ बर्मा की बर्मी श्रौर स्थाम की स्थामी लिपि में भी छपते हैं।

भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े महत्त्व की बात सामने त्राती है। हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी श्रीर इन लिपियों की श्रचरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन श्रचरों के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती श्रीर शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुग, कनडी, तामिल, मलयालम और सिंहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवर्ष के बाहर तिब्बती, बर्मी, स्यामी. श्रीर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु द्वीपावली की छ: पुरानी लिपियों—रेचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि श्रौर मकस्सर—की भी वही श्रवरमाला है। श्रश्रा इई ..... कख ग श्रादि वर्ण इन सब तिपियों में एक से हैं; स्वर व्यञ्जन विभाग, स्वरों का क्रम, व्यञ्जनों का वर्गी-करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में दो एक उच्चारण श्रिधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे विलक्कल नाम के। इतिहास से हम जानेंगे कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावर्ती भाषाओं की थी. श्रीर उन से द्राविड श्रीर श्रन्य भाषात्रों ने श्रपनाई। भारतवर्ष की लिपियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, वर्णमाला लगभग वह एक ही रही। स्राज वह समुचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम स्रोर कम्बुज की तथा श्रंशत: मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द् के और मलायु द्वीपावली के बाकी श्रंशों, अफगानस्थान और मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में आर्य और द्राविड

१ दे जीचे हैं है ७३ इ. १०६, ११०, १८४, तथा क्षे १४।

का भेद कुछ नहीं है; आर्थ वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी श्रपना लिया है। और वही वर्णमाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषाओं (तिब्बती, नेवारी), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं (तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की किव आदि) ने भी श्रपना ली है।

एक श्रौर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती श्रादि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है, वे संस्कृत से लेती हैं: सिंहत्ती संस्कृत श्रीर पालि दोनों से । संस्कृत श्रीर पालि इस प्रकार श्रार्या-वर्त्ती भाषात्र्यों की श्रज्ञय खानें हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द टकसाले जाते हैं । किन्तु खार्य भाषात्रों के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी श्रौर मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। इन भाषात्रों के साहित्यिक रूपों में श्राधे के करोब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द बर्ते जाते हैं। इस प्रकार इस ऋश में भी आर्य श्रीर द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा। भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्यामी श्रौर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करती, तथा मलायु भाषात्रों के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लग-भग समूचा वाङ्मय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का ऋनुवाद है, तो भी ऋनुवाद करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है! मंगोल भाषा का पुराना वाङ्मय भी भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के साहित्यों और वाङ्मयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाङ्मय लगभग एक ही है—उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह वाङ्मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांघ गया है।

१, उर्दू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्यावर्शी भाषा।

### § २४. भारतीय जनता की मुख्य त्रौर गौण नस्लें

अपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः आर्थ आर द्राविड नस्लों की बनी है, और उस में थोड़ा सा छौंक शाबर और किरात (मुएड और तिब्नतवर्मी) का है। उस में कुल ७६'४ की सदी आर्य-भाषी, २०'६ की सदी द्राविड-भाषी तथा ३'० की सदी शाबर- और किरात-भाषी है'। जो आर्यभाषी नहीं हैं उन पर भी आर्यों ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण तमाम नस्लें इस वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट्ठी भर अएडमानी और बुकशास्की बचे जो नगएय हैं। उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, और बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की संख्या भी नगएय रह जाती है। तुर्क या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पर्वत के उस पार इतिंश और आमूर निद्यों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है।

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो सकती। नमूने के तौर पर भील लोग श्रव केन्द्र वर्ग की एक श्रार्थ भाषा बोलते हैं, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से श्रधिक निश्चित दृष्टान्त श्रहोंमों का है, जो एक श्रार्थ भाषा—श्रासमिया—बंालते हैं, पर जिन का मूल चोनिकराती रंगरूप श्रव तक बना हुश्रा है। श्राज जो लोग भारतवर्ष में श्रार्थ भाषायों बोलते हैं, उन में काकी श्रंश ऐसा है जो मूलतः श्रार्थ नहीं हैं, किन्तु जिस ने श्रार्थ भाषायें श्रपना ली हैं। श्रार्थावर्त्ती वर्णमाला श्रीर वाङ्मय को तो समूचे द्राविड भारत ने पूरो तरह श्रपना ही लिया है। किन्तु केवल श्रार्थों का ही

१, २४ २१ करोब आर्य, ६ १४ करोड़ द्राविड, ४२ करोड़ आग्नेय, और १४३ करोड़ चीन-किरात ।

प्रभाव अनार्यों पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्यों ने ही आर्यों के संसर्ग में श्चाने पर श्चपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्राय: सब आर्य भाषात्रों में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलझट विद्यमान है। दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन आर्थी के वंशज भी शामिल हैं जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ती वर्णमाला, वाङमय, सभ्यता और संस्कृति ले गये थे. श्रीर जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल लिखी जाने लगीं श्रीर माँजी-सँवारी गई थीं । बाद में भी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो श्रार्थ बसते रहे वे प्राय: श्रपनी भाषा छोड़ते रहे। हम देखेंगे कि आन्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, श्रीर तामिलों के राजा पल्लव लोग निश्चय से, शुरू में त्रार्यभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से काकी ऐसे हैं जो नस्त से मराठे हैं।

तब नस्त की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्तों का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसौटी भी सदा सफल नहां होती। नमूने के लिए ऋहोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं के भाईबन्द कोच लोगों की तरफ हम ध्यान ें तो भाषा की कसौटी की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बँगला बोलते हैं, प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो गया है। नेपाल के गोरखों अपैर खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोक ठीक सूचित करती है; वे आर्यभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के आन्दर ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, श्रीर गोरखों के में भो काफी, परिवर्तन हो गया है। किन्तु वह परिवर्तन भी तो असल मिश्रण का सूचक है।

भारतवर्ष में त्राजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन हैं उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलक्क गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात-

१ दे॰ नीचे §§ १०१, १८४।

पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक चा कर हुई है, चौर उस के बाद भी मिश्रण पृरी तरीह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन ग़ोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं। सन् ११७८ ई० में गुजरात के नाबालिंग राजा मूलराज दूसरे की माता से हार कर ग़ोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा श्रंश कैंद हो गया था। उन कैंदियों की दाढ़ी-मूँछ मुँड्वा कर विजेतास्त्रों ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया था, श्रीर साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बानियों श्रीर मेड़ों में <sup>9</sup>। दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुच्छ जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह और व्यायाम के बिना, श्रीर सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से श्रच्छी से अच्छी नस्त में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, श्रीर जहाँ उसे बाहर की छून से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवर्ष में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में श्राकर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि श्राज उन के नाम-निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है।

मूल नक्लें त्राज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई नक्लें तैयार नहीं हो गई ? श्रीर क्या मूल नक्लें भी किसी मिश्रण का परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान का

<sup>1&#</sup>x27; तारोख़े-सोरठ (वर्जेस कृत बंग्नेज़ी श्रनु॰) ए॰ ११२-१३; बेली —हिस्टरी श्रॉव गुजरात ए॰ ३४, तथा वम्बई गज़ेटियर १८६६, बि॰ १, भाग १, खयड २ (कर्नब वाटसन तथा स्नां साहेब फज़ खुएकाह कत्र कुरुवाह फरोदी कृत गुजरात का मुस्बिम काब का इतिहास) ए॰ २२४ पर ब्बृत ।

कहना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब भारतीय द्यब एक नस्ल हैं । यह कथन तो द्यतिरंजित है, किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में रंगरूप के नमूने की भी बहुत कुळ एकता दीख पड़ती है।

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्तों बन भी गई हैं, तो वे भी मूल नस्तों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर हैं। इस लिए उन मूल नस्तों के मुख्य मुख्य तक्षण हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप-जोख वैसी सरत नहीं हैं जैसी भाषा की। तो भी जनिबज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विद्या— मानुषमिति (Anthropometry)—बन गई है।

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ जा रहने से उन का रंग मैला होने लगता है, श्रीर कुलीन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे और पक्कं काले के बीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता।

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी या अन्तवेंदिये की अपेचा एक बंगाखी का सिर देखने से ही चौड़ा दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौड़ाई उस के मुकाबले में ७७ ७ या उस से कम हो तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घ-कपाल (dolichocephalic) नमूना कहते हैं, यदि चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल (mesati-cephalic), और यदि अधिक हो तो हस्वकपाल

<sup>1.</sup> नेस्फ़ील्ड का मत रिस्ली की पीपल श्रॉव इतिष्टया प्र॰ २० पर उद्धत।

या वृत्तकपाल (brachy-cephalic)। १०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान (cephalic index) कहा जाता है।

इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) है। नाक की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो छुछ होगी वही नासिका-मान है। वह मान जिन का ७० से कम हो, अर्थात् नाक नुकीली हो, वे सुनास (leptorrhine) कहलाते हैं, ७० मे ८५ तक मध्य-नास (mesorrhine), और ८५ से अधिक वाले स्थूल-नास या पृथु-नास (platyrrhine)। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरलता से दीख जाता है।

दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में भट नजर आ जाता है। कई जातियों की नाकें उपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में अवनाट कहते हैं, उस से उलटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आँखों की थैलियाँ जिन हड़ियों में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दु आं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, और फिर नाक के पुल के उपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (orbitonasal index) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहरा, ११२ ९ तक हो तो मध्यनाट (mesoopic)। यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया है, अन्यथा १०७ ५, ११० ०, और उस सं उपर, ये तीन विभाग हैं। अवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, और गालों की हिह्याँ उभरी हुई।

१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटन अटचः, पाणिनीय श्रष्टाध्यायी, १,२,३१।

श्रादमो का कद या डील भी मानुषमिति की एक परख है। १७० शतांशमोतर (५ फुट ७ इंच ) सं श्राधिक हो तो लम्बा, १६५ (५'५") से १७० तक श्रौसताधिक, १६० (५'३") से १६५ तक श्रौसत से नीचे, श्रौर १६० से कम हो तो नाटा।

मुँह श्रीर जबड़े का श्रागे बढ़ा या न बढ़ा होना एक श्रीर लच्चए है। एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से श्रागे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु (prognathic) जहाँ वह बढ़ा हुश्रा हो।

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी जातियाँ, जिन में आर्य या हिन्द-जर्मन वंश, सामी (Semitic) और हामी (Hamitic) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरब और यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायना । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्न (ईजिप्ट) के लोग थे। गोरे रंग के सिवा ऊँवा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे या लहरदार केश, दाढी-मूँ का खुला उगना, प्राय: दीर्घ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकोली लम्बी नाक, सीधी आँखें, छोटे दाँन और छोटा हाथ उन के मुख्य लच्च हैं। गोरा रंग जलवायु के भेद में गेहुँ आ भी हो जाता है। दूसरी पाली या मंगाली जातियाँ हैं। उन में चीत-किरात, मंगोल, तातारो (तुर्क-हूण) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे केश, विना दाढ़ी-मूँ के के चौड़े और चपटे चेहरे, प्राय: वृत्त कपाल, ऊँची गाल की हड़ी, छोटो और चिपटी नाक (अवनाट), गहरी आँखें, पलकों का भुकाव ऐसा जिस में आँखें तिरछी देख पड़ें, तथा मध्यम दाँत होते हैं। तीसरा नमूना काला, हिंशयों या नीशोई (Negroid) र

<sup>1.</sup> नीचे §§ ६८ ऋ, ८४ ठ, १०३; तथा अ३ अ३, १४, १८।

२, नीबोई (Negroid) अर्थात् नीबो-नातीय, जिन में नीबो तथा उन के सदश सभी लोग सम्मितित हैं। इसी प्रकार मंगोली माने मगोल-नातीय।

नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीर्घ कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल) चिपटो नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए होंठ, बड़े दाँत श्रीर लम्बा हाथ मुख्य लच्चण हैं। श्रफ़रीका के श्रातिरिक्त नीमोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के प्रतिनिधि केवल श्रणडमानी हैं जो श्रात्यन्त नाटे हैं। लेकिन वे वृत्तकपाल हैं।

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी श्रानेक जातियों में हैं। कपालिमिति (Craniometry) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक ही वंश की कुछ शाखायें दीर्घकपाल श्रीर दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; लेकिन जिस का जो लजरा है वह स्थिर रहता है। श्रार्थ वंश में ही स्लाव श्रीर केलत लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में श्रामेरिका के एरकीमो दीर्घकपाल हैं।

भारतीय श्रार्य श्रीर द्राविड दोनों दोर्घकपाल हैं। किन्तु बंगाल श्रीर उत्तरपूरवी सीमान्त पर वृत्तकपाल श्रिधिक हैं जो किरात प्रभाव के सूचक हैं। उस के सिवा सिन्ध श्रीर दिक्खन भारत के पिच्छमी तट पर भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल।

श्रायित्तीं श्रायों का सब से श्रच्छा निर्विवाद नमृना श्रम्तवेंद श्रीर पंजाब के श्ररोड़ं, खत्रो, ब्राह्मण, जाट, श्रराई श्रादि हैं। श्रीसत से श्रिधक डील, गोरा या गेहुँबा रंग, काली श्राँखें, दीर्घ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लच्चण हैं; लंकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती।

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि श्रीर श्रानमलै पर्वतों की कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं—कद श्रीसत से कम, रंग पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने की प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीशोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी—जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह है—, कभी कभी श्रवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपद्या

नहीं, कपाल दीर्घ, हाथ बड़ा। संसार की गुख्य नस्लां में किस में द्राविड को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। ब्राहूइयां में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्त्रण नहीं बचा।

द्राविड श्रीर शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर मेरा विचार है कि श्रिधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। शाबर का सब से खालिस नम्ना शबर, मुण्डा और सन्ताल हैं, जिन का मूल श्रभिजन भाइखण्ड स्त्रीर पूरबी प्रान्त हैं। उन के लच्चण द्राविडों के से हैं, किन्तु कपाल प्राय: मध्यम होता है. श्रीर प्राचीन संस्कृत प्रनथों में जा खर्वटास्य-छोटे चेहरे वाले-निषादों का वर्णन है<sup>9</sup>, वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्राविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना जरूरी है। या तो ऊँची ठंडी पढ़ाडियों पर रहने श्रीर या पड़ोस के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उन का रंग प्राय: गीरा. **गेहुँवां,** या लाली लिए हुए बादामी, श्रीर स्त्रियों का चेहरा विशेष कर *सन्दर* गोलमठोल भरा हुन्ना होता है।

किरातों में मंगोली नस्ल के सब लच्चए हैं। कद छोटा या त्रौसत से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूँछ न के बराबर, आँखें तिरछी, नाक तुकीली से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी श्रवनाट, गाल की हड़ी उभरी हुई, श्रीर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा।

श्रकगानों श्रीर पंजाब के जाटों श्रादि में श्रार्थ्यावर्त्ती श्रार्थ्यों की अपेत्रा किशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अक्रग़ानों से मराठों तक पच्छिम की सब जातियों में बृत्त कपाल भी पाया जाता है। बृत्तकपाल किरातों तथा

१ वि० पु० १, ३, ३४-३४। यह वर्णन अनविज्ञानियों के बिए विशेष काम की वस्तु है।

पिच्छमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ अवनाट हैं, वहाँ ये पिच्छमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पिच्छम की विशेष लम्बी नाक और समूचे पिच्छम के वृत्त कपालों की व्याख्या शक मिश्रण से को जाती है। शकें का वृत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान आयगा। नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आर्य जाति थे । आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हूणों-तुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में अपने बन्धु आयों में। उन के सिक्कों आदि पर उन के जां चित्र मिलते हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे। या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्यों की कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाओं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुष-मिति उन की याद दिलाती है।

पिच्छमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से खरब, हब्शी श्रादि जो जातियाँ श्राती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुश्रा है। श्रमरीका की युरोपी विन्तियों में युरोपी लोग जैसे श्रकरीका के नीशो गुलामों को बड़ी संख्या में ले जाते रहे, जिन के वंशज श्राज श्रमरीका की जनता में धीरे धीरे धुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पिच्छमी तट पर श्ररब तथा कारस-खाड़ी के गुलाम श्रीर पिच्छमी देशों की गोरी बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच श्रादि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं?। उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा।

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, राजस्थान श्रौर श्रन्तवेंद में श्रार्यावर्त्ती श्रार्य का खालिस नमूना पाया जाता

१ दे• नीचे 🖇 १०४ इ, १६१, तथा 🕸 २८।

२ मीचे § १4३।

है; उत्तरपिट अमी छोर पर उस में शक लक्षण और कभी कभी ह्ण-तुर्क लक्षण भी दीख पड़ते हैं। अन्तवेंद में ही समाज के निचले दर्जों में, और पूरव तरफ, शावर फलक आने लगती है। विहार और बंगाल में शावर अश आर्य से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरव से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ शावर और द्राविड अश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी आर्य द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की फलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आर्य फलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आर्य-द्राविड मिश्रण है।

भारतीय जनविज्ञान, मानुषिमिति श्रौर कपालिमिति का श्रध्ययन श्रभी बिलकुल श्रारम्भिक दशा में है। श्रभी इतिहास के श्रध्ययन को उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाश्रों की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर पर भाषाश्रों की पड़ताल हमें जिन परिगामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान श्रौर मानुषिमिति उन में विशेष भेद नहीं डालतीं।

# 🔋 २५. भारतवर्ष की विविधता श्रीर एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य

भारतवर्ष एक विशाल देश हैं। उपर के परिच्छेदों में हम ने उस की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्णमाला, और वाङ्मय का विवेचन और दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोई समधर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज्यादा पानी पड़ता है। अनेक किस्म के जलवायु, बृच्च-वन-स्पति और पशु-पन्नो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन और उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं।

भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिज़्-गढ़ से डेग-इस्माइलका तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। फसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलह।ते खेतों में ऐसे रास्ते से जासकते हैं जिमे एक भी कंकर यापत्थर का दुकड़ा कण्ट-कित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दिक्खन में समुद्र श्रौर उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती श्रीर हिमालय की तरफ जाती है; हिमालय की ऊँचाई की बादल पार नहीं कर पाते, वे लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते श्रीर फिर गर्मियों में निद्यों की धारायें वन समुद्र को वापिस जाते हैं। समुद्र श्रीर हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकन की इस सनातन खेल से हमारी बरसात होती है श्रीर निद्यों में पानी श्राता है। बरसात के श्रनुसार श्रीर ऋतुएँ श्राती हैं। यह ऋतुश्रों का खास सिलसिला भारतवर्ष में ही है, श्रौर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर हद-बन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टतः एक दोख पड़ता है, पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय श्रीर समुद्र की उस हदवन्दी से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है।

भारतवर्ष की जनता की जाँव में हम ने देखा कि उस में मुख्यत: आर्य और द्राविड दो नग्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सिम्मश्रण खूब हुआ है, श्रीर उस मिश्रण में थोड़ा सा छों के शावर श्रीर किरात का भी है। श्राज भारतवर्ष को कुल जनता में से श्रायंभाषों श्रग्दाजन ७६ ४ की सदी, द्राविड-भाषी २० ६ की सदी, श्रीर शावर-किरात-भाषी मिला कर ३ ० को सदी हैं। किन्तु जनता श्रीर भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड भाषायें श्रायं साँचे में ढल गई हैं, श्रीर उन्हों ने श्रायंवर्त्ती वर्णमाला श्रपना ली है। यह देश मुख्यत: श्रायों का है, श्रीर उन्हों ने इसे पृरी तरह श्रपना कर इस पर श्रपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ,

विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर ऋयें। के रंग में पूरो तरह रॅंगी गई हैं। बाद में जो जातियाँ आशे रहीं, वे तो आयें। के अन्दर विलक्कल हजम ही होती गई। आर्थ और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामझस्य हो गया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाङ्मय है, जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम यों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आर्य है तो उपादान द्राविड, और आज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, और इसलिए भारतीय जाति एक है।

किन्त यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता त्याज उस के सामा-जिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों, भाषात्रों ऋौर जनना की विद्यमान अप्रवस्था को छानबीन से जहाँ हम इस परिगाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संवात्मक राष्ट्रीय एकता की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस को विद्यमान राजनैति हु श्री सामाजिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्राय: श्रभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानो वह बत्तोस करोड़ का जमयट तुच्छ जातों , फ़िरकों खौर कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में श्चानी एकता का कोई चैतन्य आर सामृहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश श्रीर एक जाति नहीं है। तो फिर क्या यह छाटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है ? क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भौगोलिक छौर श्रन्य दृष्टियों से पूरी एकता है, सचेष्ट सामृहिक जीवन के कोई लज्ञण हैं। यदि किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेट सामृहिक जीवन होता तो वह अपनी स्वाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी 'शिक के मुकाबले में भी बनाये रख सकता। यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जोवित समूह हों श्रीर **उन सब** को मिला कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामृहिक जीवन की मन्द्रता

न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भी वैसी ही है।

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, तब इस बात को आँखों से ओफल कैसे कर सकते हैं कि आज संसार की सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र गुख्य गुलाम जनता है ?

इस श्रवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास श्रीर समाजशास का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँद से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण इस श्रवाकृतिक श्रवस्था का श्रवश्य मन में संचिता है, श्रीर उसी के श्रवसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्त में या जलव यु में कोई सनातन त्रैकालिक दुर्वलता है। यदि ऐसो बात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्त में कभी पनप हा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्क्रष्ट सामग्री जिस का हम ने ऊपर उल्लेख किया है क्या कंवल घुणाचर-न्याय सं पैदा हो गई है ? चेतन श्रीर निरन्तर सामूहिक चेष्टाश्रों के बिना वे श्रवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। किन्तु वैसो सामूहिक चेष्टाश्रों के रहते फर विद्यमान दिरद्रता कैसे श्रा गई ?

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की सावधानी श्रीर सचाई से छानबीन करने की जरूरत है। यहाँ इस विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संत्रेप से श्रीर श्राप्रह के बिना में श्रपना मत कहे देता हूँ। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास—लगभग ५५० ई० तक—एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति की दृढ़ नींवें उसी काल में रक्खी गईं। उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हां गई, उस में प्रवाह श्रीर गित न रही। प्रवाह के श्रभाव से सड़ाँद पैदा होने

<sup>1.</sup> इस के एक नमूने के लिए दें नीचे \* ४ उ, घो।

लगी, श्रीर सड़ाँद से कमज़ीरी। श्रानेक प्रकार के सचेष्ट श्रीर जीवित श्रार्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक श्रीर धार्मिक श्रादि समूह, जिन के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव श्रीर श्रवल जातें बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ऋौर जीए होते गये, त्यों त्यों उन जातों के श्रौर दुकड़े होते गये, श्रौर एक सजीव जाति का पथराया हुन्ना पंजर बाको रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, श्रीर इस के वे परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था।

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत लच्च है; श्रमल रोग तो जीवन की ची ग्यता श्रीर गति का बन्द हो जाना हो है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की श्रवस्था को सूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जीर्ण पथराये सूख गये देह की; श्रीर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज समभ कर उस की जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज-संस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के देह श्रीर संस्कृति के तन्तु को—सूखे पथराये रूप में ही सही—जैसे तैसे बनाये रक्खा है; श्रीर यह भारतीय जाति श्रीर संस्कृति के व्यक्तित्व की मजबूती श्रीर हद्ता का ही पिएणाम था कि अपने जीवन की मनद्ता के समय भी उस ने ऋगने ऊपर इस समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढा लिया जे। इसे शत्रुत्रों के मुकावले में जैसे तैसे बचाये श्रीर बनाये रख सका। उस सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दुर्बल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों तक जैसे तैसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ बीं, १६ बीं, १७ वीं शताब्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न खंगों में परस्पर विनिमय और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टायें हुई :- उन्हीं को इम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्तु जीवन को मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरें भो थोड़े हो समय में गित-शून्य हो गईं। समूची जाति की एक बनाने की चेश्र छे छुड़ नई जातें श्रीर नये किरके पैदा कर के ठंढी हो गईं। उस जाति में जोवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञाभ पैदा कर देने की जरूरत थी, जो ये लहरें न कर सकीं। उस प्रकार का विज्ञोभ पिछली डंढ़ शताब्दी की बाहर की चांटों से श्रीर पिछड़म की तहण श्रार्य जातियों के संसर्ग से पैदा हो गया है, श्रीर श्राज वह किर से श्रपने श्रन्दर श्रपने प्राचीन जीवन के स्रोत को उमड़ता श्रीर प्रकट होता श्रनुभव करती है।

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्यमान छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस की मूच्छों को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छित और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी।

# § २६. भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता

हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता—स्रार्थ और द्राविड का सामख्यस्य—शताब्दियां की कशमकश का, और देश के। एक बनाने की चेतन चेश्रात्रां का, परिणाम है। उन्हों चेश्रात्रों से भारतवर्ष की सभ्यता श्रौर संस्कृति में, प्रथात्रां श्रौर संस्थात्रों में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात ते। यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश को ममतापूर्वक श्रपना देश श्रौर एक देश न सममती रही हो। उस प्रकार की ममतापूर्वक श्रपना देश श्रौर एक देश

वर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों जंगलों और निदेशों को पित्र मानते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्भदायों में इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लच्चए करना भी आज बहुत कठिन सममा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और नानारूप धार्मिक सम्भदायों में एकमात्र एक लच्चए यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्भदाय की पित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। मुसलमानों के भी अनेक पीरों, औलियों, विजेताओं, बादशाहों और शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सब तीर्थ और पित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं—

गङ्गे च यत्ते चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सिन्धि छुरु॥
[यमुता गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गङ्ग,
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग!]

उसी प्रकार ऋपने व्याह-शाही और ऋन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की सब निद्यों से ऋसीसें माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार ऋपनी मातृभूमि और ऋपने पुरखों की लीलाभूमि और कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों ने तप, त्याग, दान, विचार और वीरता ऋगिद के जो महान् ऋनुष्टान किये थे, वे सब इसी भूमि में। भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के महान् कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुरखा भी इसी प्रकार ऋपने पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते ऋगये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे—

जिस पे वीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी बजाय, सुखदा हो सा भूमि हमारी मेट वैरियों का समुदाय!

**8**8 **8**8 **8**8

ये हेमाद्रि पहाड़ियाँ जंगल तह-सम्पन्न हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दात प्रसन्न । र

\$\$ \$\ \$\ \$\ \$\\$

जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफला किये विक्रम के काम, जिस पर देवों ने ऋसुरों को जीता ऋपना कर यश नाम, जिस पे धेनु ऋश्व-गण पत्ती करते हैं सुख-भोग निवास, तेज सौंप हम को कर देगी वह भू बङ्भागी सविलास। रै

**% % % %** 

- यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूस्यां मर्त्या व्यैकवाः ।
   युध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वद्ति दुन्दुभिः ।
   सा नो भूमिः प्रश्चदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृश्णोतु ॥
  - —श्रथ**० १२, १, ४१ ॥**
- २ गिरबस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरखयं ते पृथिवि स्योनमस्तु । —वहीं, १२, १, ११ ।
- ३. यथ्यां पूर्वे पूर्वजना विचिकिरे यस्यां देवा श्रासुरानभ्यवर्त्तयन् । गवामश्वानां दयसश्च विष्ठा भगं वर्षः पृथिवी नो द्रधातु ॥

-विशे १२, १, ४।

इसी प्रकार ऋगले युग में वे फिर कहते थे—
पुण्यऋोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्में जो मनुष्य-तन धार।

\$\$ \$\$ \$\$ \$\$

धर्म और संस्कृति के आचार्यों की तरह कालिशास जैसे किवयों ने भी भारतीय एकता का आदर्श बनाये रक्खा। कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा श्रीर शासक उस आदर्श को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा।

# § २७. उस की अपने पुरलों और उन के ऋण की याद

अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कर्मस्थली के रूप में याद करना अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्त्रण है।

केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश सममने से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरावों की अपनेक पीढ़ियों की भी ममतापूर्वक अपना समम कर याद न किया जाय, और अपने बाद आने वाले वंशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। क्यों कि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का

४. गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याम्तु ते भारतभूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरस्वात्॥

<sup>--</sup>वि० पु०, २, ३, २४।

हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता श्रीर जो हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजवल से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दे। चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मँडराने लगें! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि जिस में आज हजारों लाखों खेत, बगीचे, तालाव, नहरें, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाजार और बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ किया और बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयन्नपूर्वक उस की सम्भाल और रच्चा न करती आय तो उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लोग हथिया लें। सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है।

त्रीर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुत्रों के लिए हम त्रपने पुरखों के त्रिए हम त्रपने पुरखों के त्रिए हो त्रपने पुरखों के त्रिए हो हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथात्रों त्रौर संस्थात्रों, हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, हमारी बेालचाल त्रौर हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप लगी है। जिन विद्यात्रों त्रौर विज्ञानों को सीख कर त्राज हम शिचित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋगी हैं।

यंह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत पुराना चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का

दे० नीचे ९७६। बाद में केवल तीन ऋण गिने जाते थे, पर शुरू में चौथा—मनुष्यों या पड़ोसियों का—भी था।

ऋण है—ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में —, श्रीर इस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तित पर वैसा ही ऋण चढ़ा दें! लेकिन पूर्वजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता—एक धारावाहिक एकात्मकता—जारी है। ऋण पाने श्रीर उतारने का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसृत्रता को और हमारे इतिहास की एक धारा को बनाये रसता है?।

स्रौर त्रपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें श्रपने इतिहास ही से मिलेगा।

१ दे० नीचे % ३।

# टिप्पणियाँ

### **% १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग**

जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्त्तते हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे। जातिकृत और राजनैतिक परिवर्त्तनों के अनुसार भौगोलिक संझायें और परिभाषायें भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी संझायें और परिभाषायें अनेक युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के लक्तण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं तो भी उन विभिन्न लक्तणों की भी मानों एक औसत निकाली जा सकती है। मैंने साधारणतया प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बर्त्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक युगों में थोड़ी बहुत रहो बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के ''औसत'' अर्थ में हो किया है।

यहाँ मुक्ते विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना है। प्राचीन भारत के नव भदाः करने की भी एक शैली थी। वराहमिहिर ने बृहत्सिहिता ऋ० १४ में मध्यदेश के चौगिर्द ऋाठों दिशाऋों में एक एक विभाग रख कर छुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विदर्भ (बगड) को ऋाग्नेय कोण में (ऋोक म) और कीर (कांगड़ा), कश्मीर, ऋभिसार, दरद को ईशान (उत्तरपूरव) कोण में (ऋो० २९) रख डाला है! मैं ज्योतिष से एकदम ऋनभिज्ञ हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि यह वराहमिहिर का निरा ऋज्ञान है या फलित ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो मह ऋधिपति हैं उस के ऋनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराहमिहिर के नै। विभाग तथा पुराणों के नव मेदाः (वा॰ पु॰ ४५, ७८) जिन के नाम मात्र किया राजशेखर ने उद्धृत किये हैं (काव्यमीमांसा पृ॰ ६२) एक ही वस्तु नहीं हैं। वे नव मेदाः हैं —

इन्द्रद्वीपः कसेरुरच ताम्रपर्णी गभस्तिमान् । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥ ७६ ॥ श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ।

इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; श्रीर नौवाँ जो 'यह द्वीप' है, उस में फिर महेन्द्र, मलय, सहा, शिक्तमान, ऋज, विन्ध्य श्रीर पारियात्र ये सात कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला श्रीर दिक्खन भारत है, श्रथवा हिमालय-हिन्दू कुश के विना समृचा भारत। बाकी सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है —

भारतस्यास्य वर्षस्य नः। भेदाः प्रकीर्त्तिताः। समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते स्वगम्याः परस्परम्॥ ७८॥

ये नौ भेद भारतवर्ष के हैं, िकन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से परस्पर (स्थलमार्ग से) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और इस से प्रतीत होता है कि ये नौ भेद बृहत्तर भारत के थे। और उस अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे— दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्रोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० नीचे ६ १८८ इ), तथा पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक कन-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक था (६०२८)।

दूसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पञ्च स्थलम् कहता है, वे मुख्यतः ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत वर्णन है, श्रीर खुवश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश है। य्वान च्वाङ ऋौर ऋन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी वही थे<sup>9</sup>। भरत के नाट्यशास्त्र (ऋ०१३, ऋो०२५) की चार प्रवृत्तियाँ दान्तिणात्या. तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश श्रीर उत्तरा-पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं - पूर्वदेश, दिचणापथ, पश्चाहेश, उत्तरापथ ऋौर मध्यदेश (पृ०९३-९४)। वायुपुराण के नाम हैं-मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दिज्ञिणापथ ऋौर ऋपर जनपद (ऋो० १०९-१३१) । इस से स्पष्ट है कि ऋपर जनपद= पश्चादेश । ऋपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है-इत्यंते सम्परीताश्च, जिस के बजाय एक प्रति में है-इत्यंते ह्यपरान्तारच, जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त =पश्चाद्देश। रघुवंश में ऋपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती है ( सर्ग ४, ऋो०५३-५४ ); शायद वहाँ ऋपरान्त शब्द केवल पच्छिमी तट के ऋर्थ में है।

किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद विन्ध्यवासिनः (१३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः (१३४) तथा पर्व- ताश्रियणः (१३५-१३६), ऋर्थात् विन्ध्य ऋौर हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों, को ऋलग गिनाया है—शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की खातिर पर्वतखण्ड के प्रान्तों को ऋलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग

<sup>),</sup> किनगहाम—एन्श्येन्ट ज्यौग्रफ़ी श्रॉव इग्डिया (भारत का प्राचीन भूगोल) ए॰ ११-१२।

कियं जाते हैं। दीधनिकाय के श्रन्तर्गत महागोविन्द सुत्त (१६) में भी भारत के सात विभागों की तरक संकेत है-

इमं महापठिविम् उत्तरेण श्रायतं दक्लिनेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं...

[इत महापृथिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ छकड़े के मूँह सो, ऋोर सात हिस्सों में बराबर बँटी है .....]

(रोमन संस्क०, जि० २, पृ० २३४)

क्या सुत्त-वाङ्मय के ये सात विभाग वहीं हैं जो पुराणों के ?

मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्त कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, ऋौर काशी 'पूरव' में गिनी जाती थी (वृहत्संहिता १४,७)। त्राज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप-बाली पुरबी कहलाती है, क्योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में विहार के पच्छिमी छोर से पूरव शुरु हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह श्रीर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावग्न, ५ ),श्रीर पतंजिल के महाभाष्य (२,४,१०) में भी धर्मसूत्रों (वासिष्ठ १,५, बौधायन १,१,२५) के अनुसार कालकवन को आर्यावर्त्त की पूरवी सीमा कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, ऋौर यदि वैसा हो तो मध्यदेश के दे। तत्त्रणों का अन्तर बौद्ध और अबौद्ध तत्त्रणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत पुरानी और नई परिभाषाओं का अन्तर है।

दिच्या कोशल ( छतीसगढ़ ) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश में था, किन्तु नाव्यशास्त्र में कोशालों की 'प्रवृत्ति' (रंग-रूप वेषभूषा) दाचि णात्या गिनी गई है। ऋसल में वह पूरव श्रौर दिस्खन की सीमा पर है।

पृथ्रदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल रूपरेसा अगैर भारतमूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज- रोक्षर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जो कालिदास के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसम का स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतः जलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में अदर्श को आर्यावर्त्त की पच्छिमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा बौधायन धर्मसूत्र में वही अदर्शन (सरस्वती का विनशन) है; इस कारण देवसम कहीं उसी की सीध में—उसो की देशान्तर-रेखा में—रहा होगा।

# <sup>अ</sup> २. पच्छिम पंजाब की बोली—हिन्दकी

पिच्छम पंजाब की बोली का नाम अंग्रेज लेखकों ने लहदा रक्खा है। बँहदा का शब्दार्थ है उतरता, और उस का दूसरा अर्थ है सूरज के उतरने की दिशा अर्थात् पिच्छम। मा० मा० प० १, १, पृ० १३६ टि० २ में ग्रियर्सन लिखने हैं कि ठीक नाम लँड्डोचड़ बोली, लँहदे दी बोली, या डिलाही

<sup>9.</sup> भारतभूमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने श्रज्ञानवश इस नाम-करण का दायित्व सर ज्यों श्रियक्षंन पर डाला था। उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुस्ते लिखा कि वे इस दायित्व से अपने को बरी करते हैं; यह नाम श्रंश्रेज़ी में चालीस बरस से चलता था इस लिए उन्हों ने श्रपना लिया। साथ ही उन्हों ने श्रपना एक लेख लाँहदा श्रीर लाँहदी (बुलेटिन श्रांव दि स्कूल श्रांव श्रीरियंटल स्टडीज़, लंडल, जिं० पू)—भेजने की किपा की। लाँहदा शब्द पहले पहले मिं० टिस्डाल ने चलाया था। डा० शहम बेली को यह शब्द खटका, श्रीर उन्हों ने लाँहदी शब्द चलाना चाहा, उभी के विरुद्ध सर श्रियस्त का उक्त जेल हैं। उस के शक्त में वे कहते हैं—"यदि भारतीय विद्वान् (पिछ्मी पजाब की) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, श्रीर इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हों स्वयं वैसा नाम गदना होगा"। मैं उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, श्रीर वह भी अपनी नई गदन्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थक्ता पहचान कर। हिन्इकी मेरी मानुभाषा है।

होना चाहिए, लाँहदा केवल संचिप्त संकेत है। ऋंग्रेजी में वह संकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी को पिच्छम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बर्त्त डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरव पच्छिम को डिंभार, डिलाह (डीं-उभार, डीं-लाह; डीं = दिन ) भी कहते हैं। इस लिए डिलाही शब्द भी ऋच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ के निवासी। डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, उत्तरपूरवी बोलियाँ हैं, ऋौर एक गौए बोली खेतरानी-जाफ़री सुलेमान की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरो तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती. पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, ऋौर मुलतानी की मुजफ्फरगढ़ डेरा-गाजीलाँ में हिन्दकी कहते हैं। ैसिन्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दकी श्रर्थातु उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली हजारा में श्रीर उत्तरपूरवी कोहाट में हिन्दकी कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पच्छिम पठानों की बेाली पश्तो तथा हिन्दुत्रों की डिलाही है, जो हिन्दुत्रों की होने के कारण हिन्द्की कहलाती है! खेद है कि डा॰ प्रियर्सन ने भी ऋसावधानी की मौंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं पृ० १३६ )। यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे टकरी ( लिपि )=ठाकुरों की ( ज. रा ए. सो. १९११, पृ० ८०२-८०३ ), या केाल ( मुंडा जाति )=सुत्रर । हिन्दकी को बेालने वाले हिन्दुन्त्रों की

१ टक्करी का वास्तविक अर्थ है टक्क देश—स्यालकोट के चौगिर्द —की। मुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बर्तते हैं, उसी का आर्य रूपान्तर है केाल; मुंड भाषा में उस शब्द का अर्थ है मनुष्य।

अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पठानों के देश में हिन्दुओं को होने के कारण हो यदि वह हिन्दकों कहलाती है ता सिन्ध में उस के हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है? हिन्द और हिन्दकी का मूल भले ही एक है—सिन्धु। स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, और यह भी ठीक है कि वह हिन्दुओं की अर्थात सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अर्थ में तो उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी—अर्थात उपरले सिन्ध-काँठे की—कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशां की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्रेन्न का पच्छिम-दिक्खनी प्रदेश था, जब कि आजकल का सिन्ध सौवीर देश कहलाता था (दे० नीचे \$\$ ३४, ५४, १०५)। इसी लिए मैंने लँहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है।

# 🕸 ३. ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य का विचार

चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार छाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार और सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि सं प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपित नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकृत न हो। यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकृत है। भले ही ऋणों का सिद्धान्त धार्मिक विचारों या अन्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने

वालों में समाज के प्रति ऋौर राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य का विचार पैदा किये विना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए ऋपने को एक सामा-जिक ऋौर राजनैतिक प्राणी या एक समृह का ऋंग समम्मना ऋावश्यक था, जिस समाज ऋौर समृह में वह ऋपने पूर्वजों ऋौर वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कर्त्त व्य-भावना को पैदा करता था उसे तो ऋाधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा।

--:0:---

# प्रन्थनिर्देश

### श्र. भौगोलिक विवेचन के लिए

होतिडक—इंडिया (भारतवर्ष), श्राक्सफ्रर्ड १६०४; — ब्रिटिश विश्वकोष (इन्सा-इक्कोपीडिया ब्रिटालिका) १३ संस्कर्ण में एशिया के प्रदेशों विषयक श्रमेक लेख।

इंडिया पेंड पेंडजेसेंट कंट्रीज़ (भारत श्रीर पहोसी देश), सदर्न पशिया (दिन्छनी पृशिया), तथा हिमालय रिजन्स (हिमालय-प्रदेश) सीरीज़ों के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

मध्य पशिया की पेटलस को कुर्युंकइ, तमेहके (Tameike), श्रकसका, तोकियो से प्र०। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर श्रनेक जतन करने पर भी सुन्ने श्रभी तक देखने को नहीं मिली।-

ईलियट-क्काइमैटोलै।जिकल पेटलस त्रॉव इंडिया (भारत की ऋतु भीर जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका॰, १६०६।

क्षयचम्द्र विद्यालंकार-भारतभूमि श्रीर उस के निवासी (भारतीय इति-हास का भौगोलिक श्राधार का २ संस्क॰), श्रागरा १६८८, पहला स्वरह।

मेजर साल्ट इत मिलिटरी जिश्रोग्रफ़ी श्रॉव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ (ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोब ); मेजर मेसन इत कटस् इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेटरा (पिच्छमी हिमालय, करमीर भादि के रास्ते), सर्वे भाव इंडिया द्वारा प्रका॰ १६२२; रायसाहेब पतिराम इत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रीस दि हिमालयज़ (हिमालय के धारपार); शेरिंग कृत उत्तर स्रार दि वेस्टर्न टिवेट (करी ध्रथवा पिड्डमी तिब्बत); यंगहस्बैगड कृत तहासा ध्रादि ध्रनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर से देखा है। सत्यदेव परिवाजक कृत मेरी कैलाशयात्रा से भोटियों के जीवन, कुमाँडना गज शब्द तथा ध्रजमों हा से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय मुक्ते मिला था। राहुल सांकृत्यायन की तिब्बतयात्रा विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ के त्रैमासिक) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, ध्रीर उन की ज़बानी मुक्ते उत्तरी नेपाल, तिब्बत ध्रीर जनाख का बहुत कुछ परिचय मिला है।

# इ. भाषात्रों श्रौर जनता की पड़ताल के लिए

त्रियर्सन — लिग्विस्टिक सर्वे त्राँव इंडिया (भारतवर्ष की भाषाविषयक पह-ताल ), कत्तकत्ता १६०३-१६२८ (एक-ग्राध जिल्द निकलना ग्रभी वाकी है), विशेष कर पहले भाग का पहला खरह तथा प्रत्येक भाषा-वर्णन की भूमिका।

संसत्त त्रांव इंडिया (भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भागः ११ रिपोर्ट ष्ठ० ६-भाषा, तथा भाग ४-बजोचिस्तान ।

रिस्ती—दि पीपल श्रॉव इंडिया (भारत के लोग), २ संस्क॰, कलकत्ता श्रीर लंडन १६१४।

रमाप्रसाद चन्द-ईडो-ग्रार्थन रेसेज़ (श्रार्थावर्सी नस्तें ) भाग १, राजशाही

क्रा मेले चौर मार्सल को आं—ले लांगे दु मीं ३ (संसार की मापायें), परी

[ A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde Paris 1924.]

हेडन—रेसेंज श्रॉघ मैन ( मनुष्य की नर्सों )।

भारतभूमि, खरह २।

श्रीभा-प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क॰, प्रजमेर १६१८।

राधाकुमुद मुखर्जी--फंडेमेंटल यूनिटी श्रॉव इंडिया (भारतवर्ष की बुनियादी एकता), संदन १६१४।

### उ. प्राचीन भूगोल के लिए

राजशेखर-काव्यमीमांसा (गा० घो० सी०, सं०१) घ० १७।

वराहमिहिर-वृहत्संहिता (विजयनगरम् संस्कृत सीरीज, सं० १२) सुधाकर हिनेदी सम्पा०, द्या० १४।

मार्कराडेय पुरारा (जीवानन्द प्रका॰), तथा पार्जीटर कृत श्रनुवाद विक्लिश्री-थिका इंडिका संतीज़ में, श्र॰ ४४-४७।

वायुपुराण ( भ्रानन्दाभ्रम प्रका॰ ), भ्र० ४४।

विष्णुपुराण (जीवानन्द), ग्रंश २, १४० ३।

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवॅक्टेश्वर ) स्कन्ध ४, द्या १६, १७, १६।

भरत—नाट्यशास्त्र (काव्यमाजा सं० ४२, निर्णयसागर) ४० १३, १७। कालिदास—रघुवंश, सर्गं ४।

किनगहाम-एन्श्येन्ट जिल्लीत्रप्रेति श्लाव इंडिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल), लंडन १८७१।

वैटर्स-म्रॉन यवान च्वाङ्स ट्रैवल्स् (य्वान च्वाङ की यात्रा), बंडन १६०४। स्टाइन-कल्हणज्ञ क्रौनिकल स्रॉव दि किंग्स् म्रॉव कश्मीर (कल्हण की राजतरंगिणी का म्रंमेज़ी म्रजुवाद), बंडन १६००, भाग २, भूगं। बस्वम्बी परिशिष्ट।

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री—कौन्ट्रीब्यूशन्स् दुदि स्टडी श्रॉव दि पन्श्येंट जिश्रीग्रक्ता श्रॉव इंडिया (भारत के शाबीन भूगोल के अध्ययन-परक लेख), इं० आ० १६१४, ए० १४ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और अब्झा उद्योग था जो कि लेखक की स्रकाल मृत्यु से स्रध्रा रह गया।

भारतभूमि, परिशिष्ट १।

नन्दलाल दे-जिन्नोग्राफ़िकल डिक्शनरी श्रॉव पन्श्येन्ट पेंड मैडीवल इंडिया (श्राचीन घोर मध्यकालीन भारत का भौगोजिक कोष),

२ संस्कः, खंडन १६२७। इस केषि के संकलन में जितना अम किया गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम किया गया होता तो यह एक षमुख्य संब्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं किया जा सकता। लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं। ''काखी नदी (पूरवी) - कुमाऊँ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में मिलती है "क्षीज पूरबी काली नदी के पिष्ठम तट पर है उस के गगा से संगम से ३-४ मील । "" कुमाऊँ में पैदा होने वाली काली नदी कन्नीज को श्रपने पिछम रखते हुए गगा में मिलना चाहे तो उसे गोमती, रामगंगा श्रीर गगा के ऊपर से फाँद कर गगा-जमना-दोश्राव में भाना होगा! स्पष्ट है कि दे महाशय इमाऊँ की काली (शारदा) भीर दोश्राव की काजी को एक समझ बैठे हैं। "केक्य - स्यास भीर सतलज के बीच एक देश "दे॰ गिरिवजपुर (२) ।" ''गिरिवजपुर (२)-केकय की राजधानी "। किनगहाम ने गिरिवज की "अबाबपुर से शिनाप्रत की है।" किन्तु किन्तु के विस बजाबपुर से केक्य की शिनाप्रत की है, वह जेहबाम ज़िले में है न कि ज्यास-सतखज के बीच। "बाडीक-स्यास श्रीर सतलुज के बीच केकय के उत्तर"। "बाडीक लोग सतलज और सिन्ध के बीच रहते थे. विशेष कर रावी और भाषगा नदियां के पच्छिम, "उन की राजधानी शाकल थी।" शाकल (स्याबकोट) और रावी के पच्छिम का देश व्यास-सतबज के बीच है यह मनोरंजक भ्राविष्कार है! "जावालीपुर-जबलपुर""। किन्त श्रभिकोलों में जाकोर का नाम जावाकिपुर है-प्पि॰ इं॰ १, ए० ४४, पू• ७७। इत्यादि।

# पाचीन काल

# द्सरा खण्ड— स्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक

#### तीसरा प्रकरण

# मानव ऋीर ऐल वंश

### ह २८, मनु की कहानी

हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में भी हमारे देश में घटनात्रों के वृत्तान्त रखने की प्रथा नी स्रोर उन वृत्तान्तों अथवा ख्यातों की—जिन्हें पूर्वजों से वंशजों तक एक परम्परा में चले त्राने के कारण हम अनुश्रुति कहते हैं—महाभाग्त युद्ध के समय के करीब एक संहिता (संकलन) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता अर्थात् पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं

१. इस चर्य के लिए प्राचीन संस्कृत प्रन्थों में श्रुति चौर श्रुत शब्द का चिषक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द श्रव धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उच्लेख "इत्येवमनुशुश्रुम—हमने ऐसी बात परम्परा से चाली सुनी है" चादि मुहावरों से भी प्रायः किया जाता था (प्रा० श्र० १० १०)। श्रमु-श्रु में घगलों से सुनने का ठीक भाव भी चा जाता है, इसी लिए भैने श्रमुश्रुति शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द चा प्रयोग प्राचीन वारूमय में नहीं मिलता।

विषयक ऋनुश्रति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, ऋौर एक पुराण-संहिता के त्रानेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी पौराणिक त्र्यनुश्रृति से जाना जाता है । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने सभ्यता के त्र्यवशेष भी हड़्या ( जि॰ मंटगुमरी त्र्यथवा साहीवाल, पंजाब ) श्रीर मोहन जो दड़ो<sup>२</sup> ( जि॰ लारकानो, सिन्ध ) श्रादि स्थानों की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन श्रवशेषों की श्रभी तक पूरी व्याख्या नहीं हो पाई, श्रौर उन के श्राधार पर शृङ्खलाबद्ध इतिहास श्रभी नहीं बन सकता। फलत: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अनुश्रुति अव हमें जिस रूप में मिलती है, वह ऋत्यन्त विकृत और भ्रष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने श्रपनी बारीक ब्रानबीन श्रौर तुलनात्मक श्रध्ययन की पद्धति से उस के सत्य श्रंश को मिथ्या मिलावट से सुलभाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज विद्वान पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यत: पार्जीटर के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे प्रन्थ एन्प्रयेंट इंडियन हिस्टोरिकल टैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है।

पुरानी ऋनुश्रुति में बहुत सी किल्पत कथायें भी मिली हुई हैं। इन कथाओं के ऋनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, ऋथीत् मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती। लोगों की दशा मछलियों की सी थी, ऋथीत् बलवान् निर्शल को निगल जाता, ऋौर उसे भी ऋपने से ऋधिक बलवान्

१ दे• नीचे श्रुष्ठ ।

मोहन को दको कर्यांत् मोहन का खेड़ा। कुरुचेत्र में खेड़ा पुरानी बस्ती के
भग्नावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी क्यों में हिन्दकी में भिड़
शब्द प्रचित्रत है।

का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लेगों ने मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। राज्य-प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज में से छठा भाग देना स्वीकार किया।

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित है। कर रहना न जानते थे, श्रीर उस के बाद एक समय श्राया जब कि वे उस प्रकार रहना सीख गये। लागों ने एक दिन बैठ कर सलाह की श्रीर उसी दिन राज्यव्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मानें, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में रहना सीख लिया, श्रीर जिस समय से हमारे इतिहास का श्रारम्भ होता है उस समय तक वे यह सीख चुके थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी जानते थे।

### § २९. मनु का वंश

मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, ऋौर, कहते हैं, उस ने सां भारत के राज्य को ऋपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से बड़

<sup>3.</sup> मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० अर्था 9, १३ । राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और करूपनायें की हैं। ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ ठहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्त्रियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति है। यह भी ध्यान रहे कि राज्य के उद्भव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र करूपना न थी (दे० नीचे है ६७ ऋ)।

बेटै इत्त्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी ऋयोध्या थी। इत्वाकु के वंशज मानव वंश या "सूर्य वंश " की मुख्य शाखा थे। एक बेटे को पूरव की तरफ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार) में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा विशाल हुआ जिस ने उम राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। वैशाली नगरी त्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खँडहर उत्तरी बिहार में मुजफ़्फरपुर जिले के बसाद गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे।

मनु के एक और पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष चत्रिय कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोण) के पच्छिम श्रौर गंगा के दिक्खन श्राधुनिक बघेलखएड श्रौर शाहाबाद में था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूप या कारूप देश कहलाता था।

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य ऋाधुनिक गुजरात की ऋोर था। शर्याति का पुत्र हुऋा ऋानर्त्त श्रोर ऋानर्त्त के फिर तीन पुत्र हुए-रोचमान, रेव त्र्यौर रैवत । पुत्र का मतलव सम्भव है वंशज हो । त्र्यानर्त्त के कारण उस देश का नाम त्रानर्त्त हुआ, और रेवा (नर्मदा) नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पर्वत अब तक हमें रेव श्रौर रैवत का नाम याद दिलाते हैं। श्रानर्त्त देश की राजधानी कुशस्थली (द्वारिका) थी। कहते हैं स्रागे चल कर पुरुयजन राचसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया।

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के ऋतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, ऋौर दूसरे एक बेटे धृष्ट के वंशज धार्ष्ट चत्रिय पंजाब में राज्य करते थे।

इच्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से मुख्य दो थे। बड़ा बेटा विकुत्ति या शशाद ऋयोध्या के राज्य का उत्तरा-धिकारी बना। फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुत्रा, जिस के कारण यह वंश काकुतस्थ वंश भी कहलाया।

इत्वाकु के छोटे बेटे निमि ने ऋयोध्या और वैशाली के बीच विदेह देश में सूर्यवंशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की। इस वंश के सब राजा ऋगो चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती) नदी ऋयोध्या और विदेह के राज्यों को ऋलग करनी थी।

इस प्रकार हम देखने हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, आनर्त्त में, यमुना के पिच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जो सब मनु के "पुत्रों " अर्थात् वंशजों के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश (अथवा सूर्य वंश) कहते हैं।

# § ३०. ऐल वंश या चन्द्र वंश

किन्तु इच्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक ऋौर प्रतापी राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐळ, ऋौर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रयाग के सामने भूसी के पास ऋब भी

१. वंशन या श्रनुयायी के श्रथं में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाङ्मय में पाया जाता है। ठीक बेटा-बेटी के द्यर्थ में उस के मुकाबने का श्रपत्य शब्द है। नमूने के जिए सुत्तिनिपात की १११वीं गाथा में यह बात बिनकुन स्पष्ट होती है—

पुरा कपिलवश्युम्हा निक्खन्तो लोकनायको । श्रपञ्चो श्रोक्काकराजस्स सक्युपुत्तो पभंकरो॥

एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान समका जाता है। कहते हैं पुरुरवा की रानी उर्वशी ऋप्सरा थी। उन का वंश ऐळ वंश <sup>9</sup> या चन्द्र-वंश कहलाता है। देळ वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नति की ऋौर दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर श्रौर नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की स्रोर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुत्र्या जिस के पुत्र का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा।

# 🗧 ३१ ययाति श्रीर उस की सन्तान 🗠

ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन ऋौर दिक्खनपूरव के प्रदेश जीते, श्रौर उत्तरपिन्छम तरफ सरस्वती नदी तक सन देश अधीन किया। इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ का चक अनेक राज्यों में नि:शङ्क घूमता था। वह आर्यावर्त्त के इतिहास में सन से पहला चक्रवर्त्ती था। उस के पाँच पुत्र थे—यदु, तुर्वसु, दूह्यु, ऋनु ऋौर पुरु । पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वंशज पौरव कहलाये उस के दक्खितपूरव का प्रदेश तुर्वसु को मिला, त्र्यर्थात् उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश में थे, ऋपने ऋधीन किया। उस के पिच्छम केन, बेतवा

१. एक जटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की जदकी इका थी जिस ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरुखा को जन्म दिया था। वह कहानी केवल ऐळ शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दोखती है। ऐळ शब्द का इळ:बृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, श्रीर यह सम्भव है कि ऐळ लोग पहले हळावत ( मध्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० भा० ऐ० प्र०, ए० २६७--३०० )।

श्रीर चम्बल निद्यों के काँठों का प्रदेश यदु की दिया गया। चम्बल के उत्तर श्रीर जमना के पिच्छम का प्रान्त द्रुद्यु की मिला, तथा उस के पूरव गंगा-जमना-देश श्राव का उत्तरी भाग श्रथीत् श्रयोध्या से पिच्छम का प्रदेश श्राव के हिस्से श्राया। यदु के वंशज यादव श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, श्रीर उन की शाखायें श्रागे दिक्खन की श्रोर फैलने लगीं। उन की एक शाखा हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दिक्खन बढ़ कर श्रपना राज्य स्थापित किया।

# 🖇 ३२. सम्राट् मान्धाता

कुछ समय बाद यादव वंश में शशिविन्दु नाम काप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। जान पड़ता है उस ने अपने पड़ोस के दुह्य और पौरव राज्यों को जीत लिया। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई देती। शशिविन्दु की लड़की विन्दुमती ने अयोध्या केराजा मान्धाता से व्याह किया। मान्धाता इच्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ। वह चक्रवर्त्ती और सम्राट् तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। अड़ौस-पड़ौस के सब राज्य उस के अधीन हो गये। सम्राट् शब्द पहले पहल उसी के लिए वर्ता गया। "जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर हुवता था, वह समूचा यौवनाश्व मान्धाता का चेत्र कहलाता था।"

<sup>1.</sup> प्राचीन धार्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समक खेने की है। प्राय: पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या छी का नाम बनाया जाता है। पिता के नाम के पहजे स्वर की प्राय: वृद्धि हो जाती धौर धन्त में कोई प्रस्यय खग जाता है, जैसे युवनारव का बेटा यौवनारव, अमूर्त्तरयस् का आमूर्त्तरयस्, कृतवीर्यं का कार्त्तवीर्यं, प्रत्रि का आत्रेय, ऊर्व का धौर्व, जमदिग्न का जामदम्य, दशरथ का दाशरिय। बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम

पौरवों का देश त्रौर कन्नोज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। जान पड़ता है त्रातत्रों (त्रानु की सन्धात) के राज्य पर भी उस ने त्राक्रमण किया, त्रौर यह तो िश्चित है कि पंजान की। सीमा पर दुह्यु वंश के राजा त्रांगार को उत ने एक बड़े लम्ने युद्ध के बाद हराया त्रौर मार डाला। यादव लेगा मान्याता के सम्बन्धों थे, उन्हें उत ने नहीं छेड़ा; किन्तु दिक्खन में हैहयों के प्रदेश की उत ने या उत के पुत्रों ने त्रावर्य जीता। मान्धाता के पुत्र पुरुक्त की रानी का नाम नर्भ हाथा, त्रौर शायद उती के नाम से रेवा नदी नर्भ हा कहलाने लगी। नर्भ हा नदी के बीच एक टानू पर पारियात्र त्रौर त्राद्ध त प्रवेशों के चरणों में पुरुक्त से भाई मुचुक्त द ने एक नगरी वसाई। त्राज कत भी उत जगह को मान्धाता कहने हैं।

किन्तु उत सुरूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका; हैहय राजा महिष्मन्त ने उने जीत कर उत सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती रक्छा। म िष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। महिष्मन्त के उत्तराधिकारी भद्रश्रेण्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, श्रीर काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम आगे कहेंगे।

उधर पुरुकुत्स के बाद श्रयोध्या को श्रवनित के समय कान्यकुटज का राज्य भी कुछ समय के लिए चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुश्रा जा हैहय महिष्मन्त का समकालीन था।

बनाते हैं, जैसे पृथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या देश की कन्या शैव्या, केकय की कैकेयी, मद्र की माद्री। इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रतिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में फ़रक करने के जिए उपनाम साथ जगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्च ग्रेंच ग्रें

### § ३३. गान्धार राज्य की स्थापना

मान्धाता के विजयों के कारण त्रानव त्रौर दुह्य लोगों को पंजाब की तरक खसकना पड़ा। दुह्य वंश में इसी समय राजा गान्धार हुत्र्या जिस के नाम से त्राधुनिक रावलिंडी के उत्तरपचिद्रम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा। दुह्य चित्रय बड़े दढ़ त्रौर वीर थे। कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उन में त्रपने कई राज्य स्थापित किये। के

# § ३४. पंजाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज

श्रानव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये। उन में से यौधेय चित्रय बहुत प्रसिद्ध हुए। यौथेयों का राज्य दिक्ख पिक्छिमी पंजाब में अनेक शताब्दियों तक बना रहा; उन की बीरता के बृत्तान्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के वंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीली-बार अर्थान् नीली (निचली सतलज) के तट का बांगर अब भी उन के नाम से जोहिया बार कहलाता है।

उशीनर का पुत्र शिवि उत से भी ऋधिक प्रसिद्ध हुऋा। वह भी चक्रवर्ती राजा था। दक्षिल पिच्छम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर था, जिसे ऋाजकल शे।रकोट सूचित करता हैरे। उस का नाम शिविपुर

१ दे० नीचे # ४।

२ शिवि, श्रम्बष्ट, सिन्धु श्रीर सीकीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जाटर के नक्शे के प्रतिकृत रक्खी गई है। शिवियों श्रीर श्रम्बष्टों की स्थिति सिकन्दर के श्राक्षमण्यान्त से मानी जाती है (दे० नीचे §§ १२०-१२१)। लाहीर श्रम्हातलय में एक देगचा पक्षा है जो डा० फ्रोगत को शोरकोट के खँड रों से मिला था; उस पर गुप्त-िलिप में एक पक्ति लिखी है जिस से स्चित होता है कि वह शिविपुर के भिक्खुओं के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर श्रीर शोरकोट की श्रम्बा उसी से निश्चित हुई है (जनले श्रांव दि पंजाब हिस्टोरिवल सोसाइटी, जि० १. ए० १७४)। सिविस्तान का इलाका भी दिन्द नपिछिम पंजाब से शहुत दूर नहीं है। दे० नीवे § प्रमा

शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुत्र्या। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान) न था, उस में श्रमेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान श्रभी तक पाये जाते हैं। उस के अाि शिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में दर्श बोलान के ठीक नीचे भी सिवि या सिविस्तान प्रदेश है <sup>9</sup>।

शिवि के वंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही. किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने त्रालग हो कर कई श्रीर राज्य भी स्थापित किये। इन में से मद्र या मद्रक ऋौर केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा श्रम्बष्ठ श्रौर सुवीर के वंशज श्रम्बष्ठों श्रौर सौवीरों का नाम भी हम त्र्यागे त्र्यनेक बार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी त्र्यौर चिनाव के बीच ऋौर शायद रावी के पूरव भी था। केकय में चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का प्रान्त भी, अर्थात् त्राजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सम्मिलित थे। श्रम्बष्टों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर थार। उन के साथ लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात अरोर सिन्धसागर देात्राव का दक्खिनी भाग सम्मिलित था<sup>४</sup>। सिन्धु त्रौर सौवीर का नाम प्राय: इकट्टा ही त्र्याता है। सौवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर था । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैंकेय, गान्धार, अम्बष्ट, सिन्धु स्रौर सौवीर ऋगदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे। ऋगगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे।

१ दे पिछ्नी पादटिप्पणी।

२ दे० नीचे ६ १२१।

हेरा-गार्जाखाँ, हेरा-इस्माइलख़ाँ ज़िले।

पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान् सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, परम्त सौवीर देश महासमुद्र के तट पर था-मिलिन्दपञ्ही (ट्रॅकनर सम्पा॰, पुनर्मुद्रण, खंडन,१६२⊏), पृ० ३४६ । दे० डा० हेमचन्द्र रायचीधुरी कृत पोलिटिकल

## § ३५. पूरी त्रानव राज्य तथा मगध में त्रायीं का प्रथम प्रवेश

त्रानव राजा उशीनर का एक श्रीर भाई था—ितिति । वह भी उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरव की श्रीर प्रयाण कर वैशाली के पूरव-दिक्खन श्राधुनिक मुंगेर श्रीर भागलपुर जिलों में एक राज्य स्थापित किया। तिति के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज के राजा कुश का छोटा बेटा श्रमूर्त्तरया हुश्रा, श्रीर उस का बेटा गय। गय श्रामूर्त्रयस एक

हिस्टरी त्राव पन्त्रयेंट इशिडया पृ० ३१८, टि० १ भी : किन्तु रायचौधुरी का यह विचार ठीक नहीं है कि सौबीर श्राबुनिक सिन्ध प्रान्त का केवल दक्लिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग ! सौबीर देश में श्राधुनिक समूचा सिन्ध प्रान्त सम्मिबित था, क्योंकि उस की राजधानी रोक्त या राक्त नगरी थी (दीघनिकाय, रोमन संस्क. जि॰ २, १० २३४), जो श्राधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर श्चाधनिक सिन्धसागर दोश्राव का दक्किनी श्रंश तथा डेराजात प्रदेश सिन्ध नदी का काँठा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धव श्रीर पालि सिन्धद शब्द घोड़े के वाची हैं। कुएडककुविद्यसिल्यव जातक (२४४) से यह पाया जाता है कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेबने आते थे। भोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उस के उत्तरापथ से भाने की बात नहीं है; तएडुलनालि जातक (१) में उत्तरा-पथ के श्रम्सवाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ श्रम्स (घोडे) के लिए सिन्धव शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे: फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। श्राधुनिक सिन्ध पिन्छिम में है न कि उत्तर में (दे॰ ऊपर § १)। पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में सैन्धव शब्द है. लो हिन्दी में सेंधा वन गया है। नजक की पहाड़ियाँ सिन्धसागर दोश्राव के उत्तरी भाग में हैं। इय प्रकार पौराणिक भीर पालि दोनों वाक्मयों में सिन्धु देश से डेराबात और उस के साथ लगा सिन्धसागर दोश्राव का पिछ्झा और दक्खिनी श्रंश ही सममना चाहिए ।

साइसी व्यक्ति था। वह ऋपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा बना। उस ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जा आगे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देर तक टिका नहीं।

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह संजिप्त बत्तान्त है। मतुया इदयाकु से ले कर उरानर, शिवि त्रादि के कुछ पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आर्थ कहते. और अपने देश को आर्यावर्ता। ऊपर के बतानत से प्रकट है कि ऋार्घ्यावर्त्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे. ऋौर उन की नई नई शाखायें फट फट कर ऋार्यावर्त्त की सीमाऋों को निरन्तर आगे बढाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जा राजा श्रधीनता मनवा लेता वह चक्रवतां कहलाता, श्रीर जा समुचे श्रायवित्त को ऋधीन कर लेता वह सम्राट् होता।

दे० क्ष ६ ।

### चौया प्रकरण

# हैहय वंश तथा राजा सगर

# s ३६, कार्त्तवीर्य अर्जुन

पिञ्रले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैह्य लोगों का राज्य उस प्रदेश में था जिसे आजकल दिक्खनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता था उस के पुत्रों ने नर्मरा नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, और हैह्य राजा महिष्मन्त ने पुरुक्तस्स के हटते ही अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे हैह्यों की और भी समृद्धि हुई, और उन्हों ने मध्यदेश (गंगा-यमुना-कांठे) तक को कई बार विजय किया। अयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैह्यों ने उत्तर भारत पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरव तरक काशी राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेण्य के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद उसे बाराणसो छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी। चेमक राज्यस ने इस अव्यवस्था में काशो पर कब्जा कर लिया, और उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशो पर अधिकार किया।

गय श्रामूर्त्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( § ३५ ) उल्लेख कर चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में मानव वंश के शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन राज्ञसों ने छीन ली; शार्यात चित्रय भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की जातियों में मिल गये। उन का मुख्य समूह हैहयों की एक शाखा बन गया।

कुछ समय बाद हैह्य वंश में राजा कृत्तवीर्य हुआ। उस का पुत्र अर्जुन जिसे कार्त्तवीर्य अर्जुन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्मदा के प्रदेशों में भागव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीर्य के प्रगेहित थे, और दान-दिच्छणा आदि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु अर्जुन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और दत्त आत्रय को अपना प्रगेहित बनाया। भागव लोग उत्तर तरक मध्यदेश को भाग गये। अर्जुन एक दिग्विजयो सम्राट्था। उस ने नमदा से ले कर हिमालय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दिच्छा के एक राजा "रावण" को भो उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले में कैंद्र कर के रक्खा।

# § ३७. विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और परशुराम

भार्गवों के गुखिया ऋचीक श्रौवे ऋषि ने मध्यदेश में श्रा कर कन्नौज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का पुत्र जमद्ग्नि हुआ। जमद्ग्नि का मामा श्रर्थात् गाधि का बेटा विश्वरथ था। उसे श्रपने यौवन में ही राजकीय जीवन की अपेत्रा झान विचार श्रौर तप का जीवन श्रच्छा जँचा, श्रौर इस लिए उस ने ब्राह्मण् वृत्ति धारण कर ली। वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ।

पार्जीटर के अनुमार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रस्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राज्यसों के सभी राजा रावण कहजाते थे।

श्रयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के श्राक्रमण पहुँच चुके थे, इस समय एक श्रौर संकट में पड़ गया। राजा त्रण्याकण ने श्रपने इकलौते बेटे सत्यव्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर श्रपने पुरोहित देवराज विसष्ठ के हाथ में राज्य सौंप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयक्त के पीछे विसष्ठ का पराभव हुआ, श्रौर सत्यव्रत को राज्य वापिस मिला। सत्यव्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया। इसी सत्यव्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक ''शैव्या'' श्रथांत शिव वंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, ''शैव्या'' श्रौर उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है।

जमदिग्न का विवाह श्रयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेग्रुका से हुआ। उन के बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामद्ग्न्य परशुराम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, श्रौर उस का मुख्य शस्त्र परशु (कुल्हाड़ा) था।

कार्त्तवीर्य अर्जुन के समृद्ध दोर्घ शासन के अन्त में उस ने या उस के पुत्रों ने जमदिग्न ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की ठानी, और सम्भवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं की सहायता से उन्हें हराया और अर्जुन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैं ह्यों को कुछ समय के लिए दबा दिया। कहते हैं परशुराम इस के बाद दिलाए महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्पारक देश (आधुनिक सोपारा, जि॰ ठाना, कोंकए।) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर बिताया। कर्षिना ने उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र के वंशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समक्ष कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है।

<sup>1.</sup> याद् रहे विसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का। १८

## § ३८. हैहय तालजंघों की बढ़ती, महत्त त्रावीक्षित

हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे। कार्त्तवीर्य अर्जुन के पोते तालजह के समय वे फिर बढ़ने लगे। तालजङ्ख अयोध्या के राजा रोहिताश्व (या रोहित) के समय में था। उस के वंशज तालजङ्ख कहलाने लगे, और जन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात और अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के जिस प्रदेश के अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी (गालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर) हैहयों की एक राजधानी थो। हैहय-तालजङ्कों को भिन्न भिन्न शाखायें खम्भात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोत्राब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नौज का राज्य समाप्त हो गया। अयोध्यापर भी हमला हुआ। इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई और लूटमार करने लगीं। अयोध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था) गद्दी छोड़ जंगल का भागना पड़ा, और उस ने और्व ( ऊर्व के वंशज ) भार्गव ऋषि अयिन के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्ता द कर बड़ा किया।

हैहयों की विजयरेखा विदेह श्रीर वैशाली राज्य की सीमा तक जा पहुँची। वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद हैहयों को मार भगाया। करन्धम के बेटे श्रवीत्तित, श्रीर पोते मक्त के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मक्त श्रावीत्तित ने दूर दूर तक श्रपना श्राधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती श्रीर सम्राट्था।

# <sup>§</sup> ३९. मेकल, विदर्भ श्रीर वत्स राज्य

इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल श्रीर सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उन के श्राधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट हुआ जिस का सन्तान ने विन्ध्य और ऋत्त शृङ्खला का पूर्वी भाग मेकल पर्वत तक अधीन किया, और उस के दिक्खन एक नया राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावृट् के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुआ। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल बराड़ कहते हैं।

इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, श्रीर श्रम्त में राजा प्रतर्दन ने उन से श्रपना देश वापिस ले लिया। प्रतद्न के बेटे वत्स ने प्रयोग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों का राज्य था, श्रधोन किया, श्रीर तब से वह प्रान्त वत्स देश कहलाने लगा।

#### § ४०. राजा सगर

किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई। काशो के राजा प्रतद्ना के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या को ही तालजङ्ग हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विश्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ पर चढ़ाई की, जहां के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की। सगर को गिनती चक्रवर्ती राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था। उस के बेटे असमंजस ने यौवराज्य के समय में हो प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया, और अपने पोते अंग्रुमान की अपने पीछे गहो दी।

कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग ऋोर त्रेता युग की सिन्ध में हुए थे, श्रौर सगर के समय से त्रेता युग का श्रारम्भ होता है। वास्तव में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग श्राया प्रतीत होता है। उस के दोर्घ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, श्रौर उस के समय से हमें श्रायी-वर्त्त के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है।

## § ४१. चेदि श्रीर अंग देश, बंगाल के राज्य

विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर स्रोर बढ़ कर हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमना से तापी तक समुचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा विदर्भ के पोते चिद् के नाम से चर्मएवती (चम्बल) श्रीर शुक्तिमती (केन) के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही श्चाजकल का बुन्देलखंड है। कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, श्रीर पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान श्रव काशो के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था। पूर्वी चानव वंश में सगर का समकालोन राजा बिल हुआ, जिस के बेटे श्रंग के नाम से उस देश का नाम ऋंग पड़ा। कहते हैं कि ऋंग के चार ऋार भाई थे, जिन्हों ने और भी परव और दिक्खन की ओर राज्य स्थापित किये. जो कि उन्हीं के नाम से वंग, कलिङ्ग, पुग्ड़ श्रौर सुझ कहलाये। वंग गंगा के मुहाने श्रथवा पूरबी बंगाल का नाम था, पुरुडू उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-श्राधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिम श्राधिनक उड़ीसा का समुद्रतट। इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रुति पर सन्देह किया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव त्रार्थी ने विन्ध्यमेखला के। बीच से पार कर विदर्भ में श्रपनी पहली बस्तो बसाई, उसी समय श्रंग देश के श्रानव श्रार्थी ने विन्ध्यमेखला के पूरबी ह्योर का चकर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई। विदर्भ श्रीर कलिंग तब आर्यो के अन्तिम उपनिवेश थे।

#### पाँचवा प्रकरण

# राजा भरत श्रीर भारत वंश

## § ४२. पौरव राजा दुष्यन्त

पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरवों में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुर्वसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा मकत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अब गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ जिले के उत्तर-पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पिच्छम हसनापुर नाम से एक कस्वा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी राजा था। अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ एक योजनों विस्तृत सघन निर्जन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैथ ( कृपित्थ ) आदि वृत्तों से लदा और पहाड़ो चट्टानों से घिरा था। उस के

बाद एक श्रीर वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में श्रा निकली. जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया। इस बन के एक छोर पर मालिनो नदी बहती थी. श्रीर उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था।

### इ ४३. ऋार्यों के ऋाश्रम

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों श्रीर श्राश्रमों का कुछ परिचय देना श्चावश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान श्चारम्भ में घने जंगलों से ढके थे, श्रौर हमारे श्रार्थ पुरखों ने उन्हें साफ कर श्राबाद किया था। यह सब काम एक दिन का नहीं था: कई यूग इस में लग गये। किस प्रकार श्रार्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, इस की कुछ भलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आयों के इस फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती श्रीर राजधानी के नजदीक पुराने जंगल, जिन्हें वे श्रदवी कहते थे, विद्यमान थे। श्रार्थीं की बस्तियाँ उन श्रदिवयों के बीच टापुत्रों की तरह थीं। उन श्रटिवयों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ । वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानतीं श्रीर श्राय: शिकार श्रौर फलाहार से गुजारा करतीं १। इन में से कई नरभत्तक भी थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मांस खातीं। त्रार्यों के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जातीं, श्रीर फल मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगञ्जाला श्रादि जंगल की उपज श्रायीं की बस्तियों में ला कर उस के वदले में श्रनाज वस्त्र श्रादि ले जाती। श्रार्य लोग जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं करते । वैसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । जहाँ तक बनता वे इन जातियों के। अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्त यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन घटवियों की स्थित

१ दे % १४ ।

का विशेष ध्यान रखना होता था ! जहाँ पड़ौसी श्रद्धवियों के निवासी बहुत ही खूँख्वार श्रौर उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था। श्रायों को राजनीति पर इन श्रद्धवियों का कई प्रकार से प्रभाव होता। जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के श्रार्थ श्रद्स्य दु:साहसी होते। जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे श्रापस में कमीनो छीनभपट न कर के दूर दूर के श्रज्ञात देशों का खोजते श्रौर उन में जा बसते।

वे भोजन श्रौर ऐश-श्राराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशान लगे रहते थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन श्रौर कला के विचार श्रौर मनन में श्रपना समय बिताते। वे विचारशील श्रौर प्रतिभाशाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान श्रौर विचारवान व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष श्रादर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से मुकते। हम देख चुके हैं कि श्रनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान श्रौर विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। श्रनेक स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह इस श्रोर प्रवृत्त होतीं। प्राचीन श्रायों में पर्दा एकदम न था, श्रौर स्त्रियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बटातीं।

श्रार्थीं के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा भाग था। ये विद्यारिसक तपस्वीर लोग विजयोत्मुक राजकुमारों से भी श्राधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वे बिस्तयों की कलकल से बहुत दूर रम्य बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर श्रपने डेरं जमा लेते, श्रीर श्रध्ययन श्रीर मनन में श्रपना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान् ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे विद्यार्थी उस से पढ़ने

१ दे० अस्म।

२ दे० 8 द ।

को इकट्टे हो जाते। ये विद्यार्थी अपने गुरुश्रों की गौवें पालते, उन के लिए जंगल से फलमूल ले त्राते, त्रीर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे त्राश्रम कहलातीं । जंगल के फल-मुल श्रौर श्राश्रम की गौत्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भिन्ना में मिल जाती। श्राश्रम के इन विद्वानों की स्त्रियाँ श्रीर कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ श्रा रहतीं। यही श्राश्रम हमारे पूर्वजों को सब विद्या, विज्ञान, दर्शन श्रौर वाङमय भी जन्मभूमि थे। श्रार्यों के लिए वे पवित्र स्थल थे। लंडने वाले योद्धा श्राश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, श्रीर यदि एक श्राश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बाहु श्रौर्व ऋषि के श्राश्रम में ही पला था।

श्राश्रमों के निवासो पुरुष श्रीर क्षियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट में रहतीं, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में ऐसे दु:साहसी होते कि आर्थी की बस्तो से बहुत ही दूर एकदम आज्ञात स्थानों में जा बसते। इम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन में दक्किलनी महासागर के तट पर कहीं जा बसाथा। इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आवी, आर्य राजा उन की रचा के लिए कौरन तैयार हो जाते। बहुत बार तो नये देशों में आर्थी का परिचय और प्रवेश इसी प्रकार होता। श्रार्य ऋषि श्रौर मुनि श्रपनी दुःसाहसी प्रकृति कं कारण प्रायः सुदूर जंग हों में जा बसते, उन पर त्रापत्ति त्राने की दशा में त्रार्थ राजान्त्रों का उन के देशों का हस्तगत करना पड़ता।

### **९ ४४. शकुन्तला का उपाख्यान**

हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त के। दिखाई दिया वह कएव ऋषि का आश्रम था। मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं, श्रीर गढ़वाल जिले में हिमालय की तराई में चौकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर किनकसोत नाम का एक कुझ दिखाते और उसे कएव के प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान् ने इस बात की सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि कएव का आश्रम ठीक वहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में सुहावनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफेंद बाल, के पुलिनों के बीच कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक कलकल करते स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती है, और उस के किनारे बाल, के पुलिनों में सुन्दर पित्रयों का किलोल करना आर चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के मृगों का विनोद करना आत भी ऐसा मने।रम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता।

श्राश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी श्रीर कुछ एक साथियों के साथ पैदल श्रागे बढ़ा। करव ऋषि के ठीक स्थान पर पहुँच कर वह बिलकुल श्रकेला रह गया। वहाँ उसे "सूखे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव फल लाने के। बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन की श्रनुपस्थित में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का श्रातिध्य किया। दुष्यन्त श्रीर शकुन्तला का परस्पर प्रेम श्रीर विवाह हो गया। करव के लौट श्राने पर शकुन्तला संकोच। में बैठी थी। उन का बोमा उतारने के। वह श्रागे नहीं बढ़ी। किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने उसे श्राशीर्वाद दिया।

<sup>1.</sup> वह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीवाबाद के पिच्छिम बहती हुई बिजनीर ज़िले के पिच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगा में ला मिलती है। नजीवाबाद घीर मुग्रज़मपुर-नारायण स्टेशनों के बीच ईस्ट इंडियन रेखवे का जो पुता है वह उसी पर है।

### <sup>§</sup> ४५. सम्राट् भरत

शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वोर ऋौर प्रचएड बालक पैदा हुआ। वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वतो से गंगा तक श्रौर गंगा के पूरव पार शायद श्रयोध्या राज्य की सोमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में श्रा गया। वह चक्रवर्त्ती, सम्राट् श्रौर सार्वभौम श्रर्थात् सारे श्रार्यावर्त्त का श्रध-पति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, श्रीर श्रागामी दो युगों में भारतों की श्रनेक शाखायें उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं।

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ। किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। श्रीर वह भरत या तो फल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक।

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उनकी मातात्रों ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रह गया।

#### 🕏 ४६. भरत के वंशज

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। श्रांगि-रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश में बहस्पति ऋषि श्रीर उस का भाई था। बहस्पति का भतीजा दीर्घतमा एक वहत प्रसिद्ध ऋषि था। दीर्घतमा जन्म मे ऋन्धा था, श्रीर यौवन में उस का श्राचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक श्रपराध के कारण उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, श्रौर बहते बहते वह पूरबी श्रानव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा विल ने उसे शरण दी। श्राचरण दृषित होते हुए भी दीर्घतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था श्रीर उस की दीर्घ श्रायु थी। उस का उपनाम गोतम या गौतम भी था।

राजा भरत के समय तक ंदीर्घतमा विद्यमान था, श्रीर भरत का महा-मिषेक उसी ने कराया। उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों श्रौर वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा "मरुत्त" (मरुत्त के
वंशज) थे। भरत का एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यहा
रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विद्धी भरद्वाज के।
अपना पुत्र बनाया। "मरुत्तों" ने उसे यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत
के वंशज भारत ज्ञिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे।

## <sup>§</sup> ४७. हस्तिनापुर श्रीर पश्चाल देश

भरत के वंश में छठी पीढ़ों में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्तिनापुर की स्थापना की, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे
बढ़ाया और अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के
समय से भारत वंश की कई शाखायें हा गई, जिन शाखाओं की आगे
चल कर और प्रशाखायें हुई। मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर
कुछ गुमनाम हो गई। गंगा-जमना दोआब में दा और शाखाओं के राज्य
बने। इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए
जिन्हें हँसी में पख्राल कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी
पद्राल देश हो गया। वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दिन्खनी
भाग, जहाँ पहले कान्यकुठज का राज्य था, अब दिन्या पख्राल कहलाने लगा।
उस को राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे कर्रुखाबाद जिले का काँपिल गाँव
सूचित करता है। दिन्या पख्राल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर
पद्राल कहलाता, और उस की राजधानी अहिच्छत्रा (बरेली जिले में आधुनिक
रामनगर) थो। इस उत्तर पख्राल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए। पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा।

# s ४८. इस युग के अन्य मिसद व्यक्ति, अलर्क, लोपायुदा

इस सारे युग में अयोध्या के इस्त्राकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता रहा १ प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन

श्रार्यावर्त्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता। श्रनुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने किसी वंशावली को इतना सुरचित नहीं रक्खा जितना श्रयोध्या के इच्वाकुश्रों की वंशावली को। वह वंशावली बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुत्रा हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनास्त्रों के बीच के समय का श्रन्दाज करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस श्रवधि में श्रयोध्या के वंश में कितनी पीढ़ियाँ हुई । ऐत्त्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानो प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं।

राजा सगर इत्त्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था। पूर्वी आनव राजा बिल, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, श्रीर दुष्यन्त को गोद लेने वाला तुर्वेषु राजा मरुत्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट् मरुत्त श्रावीत्तित तथा यादव राजा विदभे उस से उपरती पीढी में थे।

सगर ने श्रपने बेटे श्रसमंजस को हटा कर पोते श्रंशमान को राज्य दिया था। उसी त्रांशुमान् के समय काशी का प्रसिद्ध राजा त्र्यलर्क हुत्र्या जो प्रतर्देन का पोता श्रीर वत्स का पुत्र था। श्रलर्क पर लोपासुद्रा की बड़ी कुपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलर्क का शासन समृद्ध आर दीर्घ हुआ। लोपासुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या श्रीर श्रगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी हो नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी।

### § ४९. ऋषि ऋौर ऋचायें

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ में नहीं बर्त्तते जो उस का प्राचीन अर्थथा। हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े आद्र की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना मानते हैं। संसार के वाङ्मय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्य होता है, उसे ऋच्या ऋचा कहते हैं। उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को युज्य, श्रीर गीतात्मक ऋच् या गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक पूरी किवता हो, सूक कहते हैं। सूक माने श्रच्छी उक्ति (सु-उक्त) या सुभा-षित। प्रत्येक ऋच् यजुष् या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों श्रर्थात् वैदिक ऋचों, यजुषों श्रोर सामों के श्रर्थों को समाधि में विचार किये बिना नहीं समका जा सकता, श्रीर जिन विद्वानों ने पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साज्ञात्कार या "दर्शन" किया, श्रीर उन का भाव फिर जनता को समक्षाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि का श्रर्थ है उन के यत में "मन्त्रद्रष्टा"। जिस विद्वान् ने जिस मन्त्र (ऋच्, यजुष् या साम) का साज्ञात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, श्रीर उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते हैं—अर्थात् वे वेदों को परमेश्वर का नहीं प्रत्युत आर्थ लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रतिभाशाली किव थे जिन्हों ने ऋचाओं की (एवं यजुषों और सामों की) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध हैं। जो महानुभाव मंत्रों के कन्ती या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान् और विचारवान्, उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं। लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए। उस समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अलग अलग संकलन न हुआ था। वेद-संहितायें (संकलत) न बनी थीं, फुटकर सूक ही थे।

# <sup>§</sup> ५०. भागीरथ, दिलोप, रघु; यादव राजा मधु

अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा अंशु-मान् का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती और सम्राट्भगीरथ हुआ, जिस के नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुआ। भगीरथ का पोता नाभाग था, श्रीर नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्ती राजा था। किन्तु उस के बाद श्रयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई।

जिन पाठकों श्रौर पाठिकाश्रों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु श्रौर श्रयोध्या का राजा ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋत (सातपुड़ा) पर्वत के पिच्छमी सीमान्त पर निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।

ऋतुपर्ण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी उम्र में पागल हो गया। उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमजोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापुर और पञ्चाल देश में भारत वंश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी। किन्तु छ: पीढ़ियों के इस प्रहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐक्वाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के समय के लगभग ही विदर्भ-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान कुष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दिलीप का पोता चक्रवर्ती रघु हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र अज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा? किन्तु भगवान रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनायें हुई कि एक युग-परिवर्त्तन सा हुआ जान पड़ा। इसी से उन घटनाओं का युत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है।

१. भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी धौर गोमुख से निकल कर टिइरी में भिलंगना को मिलाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य धारा अल्लानन्दा में आ मिलती है।

#### छठा प्रकरण

#### महाराजा रामचन्द्र

#### § ५१. रामचन्द्र का वृत्तान्त

दिलीप, रघु, अज आदि फे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कहलाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर बैठे,
आर्यावर्त्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछले प्रकरण में किया जा
चुका है। कोशल के पूरव विदेह, वैशाली तथा श्रंग के राज्य थे। दक्खिन में
वस्स देश (काशी का राज्य), तथा पिछ म में गंगा-जमना काँठों में उत्तर
पख्चाल, दिल्ला पद्धाल श्रीर हस्तिनापुर के श्रातिरिक्त भारत लोगों का कम
से कम एक श्रीर राज्य अवश्य था जो उत्तर पद्धाल तथा कोशल के ठीक बीच
पड़ता था। जमना के दिक्खन गुजरात तक श्रीर विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा
के पार विदर्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ
साम्राज्य दूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही
राज्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज
के काँठों में मद्र, केकय, गान्धार, सिन्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की
तरह थे।

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक पराचित नहीं है ? राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी-कौशल्या, कैकेयी खौर सुमित्रा। कौशल्या श्रीर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल यह सूचित करते हैं कि उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी। दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लदमण श्रीर शत्रुघ । बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, श्रीर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे। लेकिन ठोक जब राजतिलक की तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के षड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता श्रौर लद्मण के साथ चौदह बरस के लिए दण्डक वन जाना पड़ा, श्रौर श्रयोध्या की राज-गद्दो पर भरत का बैठना तय हो गया। राम सीता श्रौर लद्दमण बन को चले गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सह न सके, श्रीर संसार से चल बसे। उधर भरत अपनी निनहाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पंजाब) में था। उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने सब वृत्तान्त सुना तो अपनो माता की करतूत पर बहुत लिज्जित श्रीर दु:खी हुआ। वह जंगल में श्रपने भाई के पास गया, श्रौर उसी की श्राज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में श्रयोध्या का शासन करने लगा।

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता श्रौर लद्मण चित्रकूट (श्राधुनिक बुन्देलखण्ड में) पहुँचे। चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी के किनारे पञ्चवटी पहुँचे श्रौर वहाँ श्रपने बनवास का कुछ समय काटा। पञ्चवटी का स्थान श्राधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ श्रव भी एक पर्वत रामसेज नाम का है। पञ्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँठे का गई, जहाँ जनस्थान नाम की राच्चसों को एक बस्ती थी। वह श्राधुनिक छत्ती-सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नाम दिचिण कोशल पड़ गया। लंका में राच्चसों का एक राज्य था, श्रौर जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की थी। रामचन्द्र के बनवास के दस

बरस बीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राज्ञ सों के साथ छेड़छाड़ हो गई, श्रीर राज्ञ सों का राजा दशमीव "रावण" सीता को लंका ले भागा। राम श्रीर लहमण सीता की तलाश करते नैऋंत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुमीव श्रीर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई। वहाँ कि किन्धा नाम की वानरों की वस्ती थी, श्रीर सुमीव उसी वस्ती के राजा बाली का निर्वासित भाई था। श्राधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के श्रनगुंडो नामक स्थान को प्राचीन कि किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को मार सुमीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से वानरों श्रीर ऋतों को एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, श्रीर "रावण" को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में श्राधुनिक पोलोननक्त्रा (पौलस्त्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है।

### § ५२. राक्षस ऋौर वानर

कल्पना ने इस सीधे सारे वृतान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राज्ञस शब्द में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने राज्ञसों के विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राज्ञस और वानर प्राचीन दिश्खन की दो मतुष्यजातियाँ थीं, और आर्थ लोग राज्ञसों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे।

रावण शायद रात्तसों के राजात्रों का परम्परागत नाम था। जिस रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशग्रीय जान पड़ता है, श्रीर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया कि उस के दस सिर थे। रात्तस लोग श्रार्थों की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। उन में भी श्रपने किस्म का सौन्दर्थ था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर स्त्री थी। श्रार्थ

१. दे० # ७ |

लोग भी रामचन्द्र से पहले श्रौर बाद भी राज्ञस-कन्याश्रों पर श्रनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते श्रौर राज्ञसों को श्रपनी कन्यायें भी देते थे। पारडव भीम स्प्रौर हिडिम्बा राज्ञसी के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है; वैसी अनेक घटनाओं का उल्लंख प्राचीन प्रन्थों में है। यही दशप्रीव रावण पुलस्य का वंशज था, श्रीर पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य-वंशी राजा तृण्बिन्दु ने अपनी कन्या इलविला व्याह में दी थी। राजा तृणाबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती श्रौर श्रजमीद के, तथा अपयोध्या के राजा ऋतुपर्शा के समय के लगभग था, ख्रौर वैशाली नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था । पुलस्त्य च्रौर इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। आर्यों की वैदिक भाषा सीखे बिना और उस का परिडत हुए बिना कोई आदमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दिज्ञाण भारत में हुआ था, और उस के वशज भी ऋगस्त्य कहलाते थे। पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक ऋगस्त्य के बेटे को भी गोद ले लिया था। इस से प्रतीत होता है कि आर्थ ऋषियों और श्रार्य कन्यात्रों के साथ साथ वैदिक भाषा त्रीर साहित्य का ज्ञान भी राचसों में पहुँच रहा था। स्वयं दशत्रीव भी तो ऋचात्रों का ज्ञाता था।

वानर श्रीर ऋच भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ आरम्भिक सभ्यता की दशा में रहती हैं व प्रायः पशुर्खी, वनस्पतियों आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी द्राविड ऋोर मुंड (शावर) जातियाँ, ऋमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा श्रास्ट्रेलिया और परूवा द्वीपों के नीमोई लोग श्रव तक वैसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुत्रों श्रौर वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं। जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा वनस्पति कं चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामों को श्रमेरिका के लाल इंडियनों की भाषा में टेप्टम कड़ते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे और अमुक में न करे। प्रचीन भारत के वानर, ऋच, नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।

## § ५३. त्रायीं का दक्खिन-प्रवेश

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह सुदूर दक्खिन भारत में ऋार्यों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्थी के अधीन हो जाना। हम देख चुके हैं कि द्त्तिण भारत के वायव्य काने अर्थात महाराष्ट्र तक यादव आर्य पहुँच चुके थे। परशुराम, श्रगस्त्य आदि अनेक सुनि और उन के वंशज दिक्खन में बस चुके, श्रीर वहाँ के लागों के साथ मेल जोल पैदा कर चुके थे। श्रार्थी के विवाह-सम्बन्ध भी दिक्खनी जातियों में होने लगे थे। किन्त यह सब आटे में नमक के समान था। कहते हैं ''अगस्त्य' मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया, श्रार उस का व्याकरण बनाया था। पर वह श्रगस्य निश्चय से पहले श्रगस्य का काई सुदूर वंशज था, श्रौर रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे। रामचन्द्र के समय तक द्विण भारत के वायव्य प्रान्त के सिवाय श्रीर कहीं श्रार्थी की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दिक्खन में दण्डक बन फैला हुआ था, श्रीर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं-जनस्थान श्रीर किष्कन्धा। दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाग किया। उस से त्रार्थीं के लिए दिक्खन का रास्ता ख़ुल गया।

९ ५४. पंजाब में भरत का राज्य—राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती चौदह बरस बाद रामचन्द्र श्रयोध्या वापिस श्राये श्रीर कोशल

१. दे० 🕸 ७ ।

का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीर्घ श्रीर समृद्धिशाली था। वे श्रपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को श्रपने निवहाल का केकय देश का राज्य मिला। श्राधनिक गुजरात, शाहपुर श्रीर जेहलम जिले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानी उन दिनों राजगृह या गिरिव्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल गिरजाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करती हैं । केक्य के साथ सिन्धु देश (डेराजात तथा सिन्धसागर दोत्राब का दिक्खन भाग) भो भरत के अधिकार में था ?।

भरत के पुत्र तच्च श्रीर पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, श्रीर तत्त्वशिला श्रीर पुष्करावती नगरियाँ बसाईं। उन की सन्तान श्रागे चल कर गान्धार-दृह्य लोगों में घुल-मिल गई। तत्त्रशिला नगरी बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से किपश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार श्रीर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलिपंडी से २० मील उत्तर-पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में श्रव भी तत्त्रशिला के खँडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तत्त्वशिला की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) श्रौर सुत्रास्तु (स्वात) नदी के संगम पर थी। पेशावर से १० मील उत्तरपूरव आजकल के यूपुक बई प्रदेश में प्रांग श्रीर चारसद्दा नाम की बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से कपिश श्रौर उड्ढीयान (स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था।

कर्निगहाम—पन्ध्येंट ज्यौत्रफ़ी स्त्रॉच इरिडया, ए० १६४।

रामायण के अनुसार भरत दाशरिथ की अपने ननिहाल का केकय देश मिला था. रघुवंश के श्रनुसार सिन्धु देश भी; पार्जीटर दोनों में विरोध देखते हैं ( प्राठ भार पे श्रठ, ए २७८ )। वास्तव में दोनों में पूरा सामक्षस्य है, क्योंकि केक्य और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे॰ जवर § ३४ पर टिप्वणी)।

## <sup>§</sup> ५५. भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश

लदमण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। शत्रुघ्न ने शायद प्रयाग की द्योर से चक्कर लगा कर यमुना के पिछ्छम सात्वत-यादवों पर त्राक्रमण कर उन का देश जीत लिया। यादवों में सम्राट्म के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुत्रा, जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक बाद हुत्रा। यमुना के पिछछम शत्रुघ्न ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत स्थापय था, जिस का नाम सम्राट्म के नाम से गधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुघ्न ने मधुग या मथुग नगरी वसाई। शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए सुवाहु श्रीर श्रूपसेन। दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम श्रूपसेन हो गया। राम श्रीर शत्रुघ्न की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने श्रपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम सात्वत के पुत्रों में से श्रन्थक श्रीर बृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। श्रन्थक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस श्रीर बृष्ण वंश में छुष्ण पैदा हुए।

रामचन्द्र के पुत्र कुश श्रौर लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रावस्ती थी। कुश श्रयोध्या का राजा हुआ। उन के समय में मथुरा का राजा श्रन्थक था।

रामचन्द्र वास्तव में श्रयोध्या के श्रन्तिम बड़े सम्राट् थे। उन के बाद श्रागामी युग में श्रायीवर्त्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव श्रौर पौरव मुख्य पात्र रहे, श्रयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये युग का श्रारम्भ हुआ, श्रौर उस का नाम है द्वापर युग। रामचन्द्र इत्त्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनायें वास्तव में युगान्तरकारों थीं। इसी से यह कहा जाता है कि वे त्रेता श्रौर द्वापर युगों की सन्धि में हुए।

### § ५६. वाल्मीकि मुनि

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, श्रौर राम दाशरिथ में भी कोई दोष रहे होंगे जो श्रब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते। किन्तु एक श्रादर्श पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चिरत्र में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं।

रामचन्द्र के समय वाल्मोिक नाम का भागव वंश का एक मुनि था। उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान को ऋोकबद्ध किया। वाल्मीिक की वह रचना शायद एक सीधी-सादी ख्यात थी जिस के आयार पर बाद की 'वाल्मोिकीय रामायण' लिखी गई। वाल्मोिक को आदि-किव कहा जाता है। ऋचाओं के रूप में किवा करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी किवता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मोिक ने हो किया।

#### सातवाँ पकरण

# यादव श्रोर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संप्राम

§ ५७. अन्धक, दृष्णि तथा अन्य यादव राज्य

द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों श्रौर पौरवों का इतिहास है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सास्वत के पुत्रों के समय चार पाँच राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर श्रन्धक शासन करता था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; श्रौर उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (श्राधुनिक बनास) नदी पर मार्त्तिकावत नगर था जो कि शाल्व देश (श्राबू के चौगिर्द प्रदेश) के श्रन्तर्गत था। इन के श्रलावा विदर्भ, श्रवन्ति, दशार्णि श्रादि के यादव राज्य थे, श्रौर शायद माहिष्मती में एक छोटा सा हैहय राज्य भी था।

## § ५८. राजा सुदास, संवरण श्रीर कुरु

इसी समय उत्तर पञ्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमद्त्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन बड़ा

दशार्था = बेतवा की पूर्वी शाखा; दशार्थ = उस के काँठे का प्रदेश झर्थात्
 बेतवा-केन के बीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और प्रदेश का नाम धसान है ।

योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश श्रपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दिक्खन श्रोर दिच्चिण पञ्जाल, तथा पूरव श्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जोत लिया। हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार भगाया, श्रीर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमबट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के ऋिरक्त मत्स्य, तुर्वेषु, दुह्यु, शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस्), श्रालन, विषारी श्रादि लोगों के राजा भी सम्मिलित थे । मत्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम लगता था, वह श्राजकल का मेवात (त्रालवर) है। तुर्वसु शुरू में तो कारूष देश (बघेलखएड) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है। दुख़ु गान्धार देश के, श्रौर शिवि या शिव उन के दक्क्खिन दक्किली पंजाब श्रीर उत्तरी सिन्ध के निवासी थे। शिवियों के साथ लगा हुआ र पक्यों अर्थात् श्राधनिक पश्तो-परुत्तो-भाषी पठानों के पूर्व जों का देश था; विषाणी श्रौर श्रिलिन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; श्रीर भलानसों के विषय में यह अन्दाज किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्श आर नदी बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन सब को इकट्टे हार दी। संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के कितारे एक दुर्ग में शरण ली।

सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को भी जीता। संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा दुरु हुआ। उस ने दक्षिण

१. ऋ० ७,१८।

२. सिबी की पठान लोग श्रव भी श्रपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, श्रौर यहाँ श्राम्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि श्रौर पक्ष का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिबी या सिबिस्सान भी प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान पहता है।

पक्काल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुन्नेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कौरव कहलाये।

# § ५९. वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रीर पूर्वी राजगृह

किन्तु कुरू के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर श्रवनत हो गया। उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ो पर वसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वसु ने याद्वों का चेदि राज्य जीत लिया। इस लिए उसे चैद्योपरिचर (चैद्य-उपरिचर चैद्यों के उपर चलने वाला) की पदवी मिली। उस ने शिक्तमती (केन) नदी पर शिक्तमती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, श्रपनी राजधानी बनाया। उस ने मध्यदेश के दिक्खन-दिक्खन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट् और चक्रवर्ती कहलाया। निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले मगध में एक वार आर्यों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक टिक न सका था (१६ ४०-४१)। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु ही ने स्थापित किया; वह आंगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया।

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया। वे पाँच भाग थे—मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य। काशी और अंग के बीच के प्रदेश अर्थात् आधुनिक दिक्खनी बिहार का नाम मगध था। इस से पहले भी आर्यों को कई गौण शाखायें उसे अधीन कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाईद्रथ वंश की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरित्रज या राजगृह (आधुनिक राजिंगर) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। वसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी को बसाया या अपना नाम दिया।

कौशाम्बी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है। कारूष देश कौशाम्बी के दिक्खन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार चेदि और मत्स्य देश का भी। मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ।

### § ६०. शन्तनु श्रौर उस के वंशज

कुरु से चौद्हवीं या पन्द्रह्वीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ। उस के पुत्र देवापि और शन्ततु थे। देवापि ऋषि हो गया, शन्ततु राजगहीं पर बैठा। प्रतीप और शन्ततु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर चमक उठा। शन्ततु के पौत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु थे। धृतराष्ट्र का विवाह एक "गान्धारी"—अर्थात् गान्धार देश की राजकुमारी—से हुआ, और उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाण्डु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन; छोटी रानी "माद्री" अर्थात् पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पुत्र हुए।

### **६ ६१. जरासन्ध** का साम्राज्य

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। उस ने पूरव तरफ आंग, वंग, किलंग और पुरुड़ का विजय किया, और पिच्छम तरफ कारूष देश के राजा वक आर चेदि के राजा शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दिन्खन विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे। मध्य देश में काशी और कोशल भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वीत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था। चेदिराज शिशुपाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापित था। चेदि के पिश्चमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को अपना अधिपति भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अस्या-

चार श्रारम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। जरासन्ध का कोप कृष्ण श्रीर मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, श्रीर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना।

### § ६२. अन्धक-दृष्णि-संघ

काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न होता। अन्धक-वृष्णियों का एक संघ था, श्रीर उस संघ के दो मुखिया चुने जाते जो संघमुख्य कहलाते। प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत न होते श्रीर चुने जाते थे, उन्हें संघ या गण कहते। गुजरात में यादव-संघ के श्रातिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालव श्रादि जो राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य हो थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक-वृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था श्रीर दूसरा उपसेन।

## <sup>§</sup> ६३. इन्द्रपस्थ की स्थापना, पाएडवों की बढ़ती

इसी समय उत्तर पञ्चाल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पाएडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से उत्तर श्रौर दिच्या पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दिच्या पञ्चाल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सञ्जय श्रौर सोमक वंश के लोग भी दिच्या पञ्चाल में जा बसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की बेटी कृष्णा द्रौपदी से पाएडवों का विवाह हुआ।

कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पाएडवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। बड़े हो कर पाएडवों ने राज्य में श्रपना हिस्सा चाहा। दुर्योधन उन्हें कुछ न

<sup>9.</sup> दे० 🕸 १० ।

देना चाहता था। अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरु त्रेत्र के दिक्खन का जंगल उन्हें दिया जाय, श्रीर उसे वे बसा लें। वहाँ पर उस समय तक एक मयंकर और घना जंगल था जिसे खाएडन वन कहते थे। हम देख चुके हैं कि करीब श्रद्धाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने जरा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुआ था जिसे साफ कर रात्रुच्न ने मधुरा नगरी बसाई थी। खाएडन वन को जला कर पाएडनों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है।

इन्द्रप्रश्व की समृद्धि शीव बढ़ने लगी। पाण्डव भी महत्त्वाकांची थे,
चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में
जरासन्ध की तूती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध और पाण्डवों में वैर
होना स्वाभाविक था, और दुर्योधन की जरासन्ध से सहानुभूति होना
तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ होना भी। कृष्ण की सहायता से
भीम श्रीर अर्जुन ने जरासन्ध को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत में सब
से शिक्तशाली मगध के सम्राट् के। मार देने से पाण्डवों को धाक जम गई,
श्रीर मगध के विशाल साम्राज्य में उथलपुथल मच गई। पाण्डवों ने मगध
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्द्वी थे;
श्रीर पाण्डवों की सहायता होने पर भी वह कवल पश्चिमी मगध पर श्रधिकार रख सका, गिरिव्रज श्रीर पूर्वी भाग पर उस का श्रधिकार न रहा। श्रंग
देश का शासक दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था। कर्ण के हाथ में वंग,
पुण्ड श्रादि पूर्वी राज्यों की नायकता श्रा गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल
श्रपने पड़ौसी कारूष श्रादि राज्यों में प्रमुख हो उठा।

प्राचीन समय में महत्त्वाकां जी राजा दिग्विजय कर राजसूय यह किया करते थे। पारुवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने द्यति-च्छुकता से उन की सत्ता मानी, ख्रौर राजसूय में भाग लिया। धार्तराष्ट्रों को ख्रपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सिम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल ईच्चों से जला जाता था। जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल के शृष्ण- यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा। इस प्रकार मगध-साम्राज्य की भग्न इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया।

#### § ६४. महाभारत युद्ध

पाण्डवां की कीर्त्त श्रीर समृद्धि से धार्तराष्ट्र श्रीर पाण्डवों के दूसरे दुश्मन बहुत चिढ़े। दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव का एक रास्ता ढूँढ निकाला। प्राचीन श्रार्य चत्रियों में जुश्रा खेलने का बड़ा व्यसन था। युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, दूत के श्राह्वान से मुँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था। शकुनि श्रीर दुर्योधन ने देखा वे युद्ध में पाण्डवों का मुकावला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुश्रा खेलने का निमंत्रण दिया। पाण्डवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास श्रीर तेरहवें बरस श्रज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा।

उन की अनुपिश्यित में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शिक्त संगठित की। मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन और कौरवों ने त्रिगर्त्त देश प्र (उत्तरपूर्वी पंजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक धावा किया, और उन के डंगर लूट ले चले। पाएडवों की सहायता से विराट्ने उन्हें हराया।

श्रज्ञात वास की समाप्ति पर पाग्डवों ने श्रपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमीन भी न टूँगा। दोनों पत्तों में युद्ध ठन गया। श्रार्यावर्त्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा श्रौर जातियाँ उस में एक पत्त या दूसरे पत्त की श्रोर से लड़ीं। जो वृत्तान्त

त्रिगर्त्त देश में भाधुनिक कांगड़ा, सतलुज-ज्यास के बीच का ''द्राबा'', तथा द्राबे के साथ खगता ज्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिलित था।

हम महागारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में फैल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पत्त या दूसरा पत्त ग्रहण किया।

कहते हैं धार्तराष्ट्र श्रौर पाएडव दोनों पत्तों ने श्रार्यावर्त्त के एक एक राजा को श्रपनी श्रोर खींचने का भरसक जतन किया, श्रौर तूफान श्राने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पत्त को श्रोर से लड़ने को फटपट उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं श्रौर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध का राजा सहदेव पाएडवों की श्रोर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, श्रंग, वंग, श्रौर किलंग श्रादि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की तरफ थे। पूर्वीत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाएडवों से सहानुभूति थी, पर श्रव वह भी श्रपनी किरात सेना के साथ उधर ही था। इस प्रकार सारा पूरव कारव पत्त में था। किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के मित्र श्राधक थे। जरासन्ध के दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा शायद पाएडवों का कृतज्ञ था। पूर्वी कोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से श्रपना देश छोड़ छोड़ दित्तण कोशल

१. म० मा० का श्रनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों के साथ चीनों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के समय तक श्रायों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० भा० में उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के पहाड़ी लोग हैं, और उन का भाड़े के सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द श्रासाम के पूरब की किसा जाति या देश के श्रर्थ में हमारे वाक्मय में बहुत पीछे श्राया दीखता है; दे० भीचे १ १६६ श्र. तथा १८ २६। भारत-युद्ध के समय श्रायांवर्त्त का उत्तरपूरबी सीमान्त उत्तरी बंगाल से श्रीक पूरब नहीं हो सकता।

या महाकोशल में जा बसे थे। काशी श्रीर कोशल (पूर्वी) इस समय पाय्डवों की श्रीर थे, पर कोशल राजा बृहद्बल कौरवों की तरक था, श्रीर उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरक थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा चेदिराज धृष्टकेंतु भी पाय्डव पत्त में था। चेदि के पड़ोसी कारूष श्रीर दशार्या देश भी उसी श्रीर थे; किन्तु श्रूरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों की तरक। पाञ्चालों के सभी वंश—सञ्जय, सोमक श्रादि—द्रुपद के साथ स्वभावतः पाय्डवों के पत्त्वपाती थे।

शूरसेन के प्रसंग से अब हम पिन्छमी यादवों की तरफ आते हैं। अवस्था ऐसो नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पत्त से लड़ने को तैयार न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यिक आदि को नायकता में पाण्डवों की तरफ से लड़े। किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कृत-वर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए। कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सैनिक भी थे । शाल्व देश (आबू के चौगर्द) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों की तरफ गया।

पंजाब श्रौर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवां की श्रोर थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवीर के राजा जयद्रथ ने

९ पार्जीटर ने म० भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पायड्य राजा सारंगध्वज पायडवों की तरफ़ से जड़ा था। ब्राविड भौर भान्ध्र लोग माहिष्मती के भार्य राजाओं की धोर से भाड़े के सिपाही-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पायड्य-राष्ट्र की स्थापना ही ४ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुई थी। दे० नीचे हु १०६ भीर अ २४।

अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के वशवर्ती थे। जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार और त्रिगर्त्त भी दुर्योधन के सहायक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शिक्तयाँ भी उसी पच्च में गईं। यहाँ तक कि पाएडवों के मामा मद्र देश के राजा शल्य के। भी उसी आरे होना पड़ा। मद्र और वाल्हीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं। मद्र-वाह्लीक, जुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गईं। काम्बोज देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पच्च में रहा कहा जाता है। केवल एक अभिसार देश का राजा पाएडवों की तरक से लड़ा। आधुनिक कश्मीर रियासत का पच्छिमदिक्खनी भाग, जिस में पुंच राजौरी और भिम्भर रियासतें हैं, अभिसार कहलाता था।

इस प्रकार पाण्डवों की श्रोर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, काशी-कोशल, श्रौर गुजरात के यादव थे, श्रौर कारवों को तरफ समस्त पूरब, समस्त उत्तरपिच्छम, पिच्छमी भारत में से माहिष्मती श्रवन्ति श्रौर शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी श्रूरसेन वत्स श्रौर कोशल के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश श्रौर गुजरात पाण्डवों की श्रोर था, श्रौर पूरब (विहार,

१. माखवों को पार्जीटर ने श्राधिनिक माखवा में रक्खा है, श्रीर चुद्रक भी उन के साथ साथ थे। यह स्पष्ट गलती है। ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, माखवा पीछे गई हैं; दे० नीचे §§ १२३, १४७। पा० की इन गलतियों को सुधार देने से भारत-युद्ध में दोनो पचों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता श्रा जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ श्रच्छी हो जाती है।

२. दे० नीचे 🕸 १७।

बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) कौरवों की तरफु।

पारडवों की सेनायें मत्स्य की राजधानी उपसव्य के पास आ जुटीं; कौरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से छुरु चेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक फैली थी। सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पारडव सेना उत्तर को बढ़ी और छुरु चेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ दिन के संचित्र युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया। पारडवों की जीत हुई और वे छुरु देश के राजा तथा भारतवष के सम्राट हुए।

### § ६५. यादवों का गृह-युद्ध

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां से अपना नाश कर लिया, श्रौर भगवान कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। श्रार्जुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस श्राये। राह में उन्हें पिच्छमो राजपूताना के जंगली श्राभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। श्रार्जुन ने उन्हें मार्तिकावत (शाल्व देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में वसा दिया।

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित हो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति और किल का आरम्भ गिना जाता है।

#### श्राठवाँ प्रकरण

# आरम्भिक आयों का जीवन सभ्यता और संस्कृति

६६. प्राचीन इतिहास का युगविभाग
 श्राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रौर द्वापर

आर्य राज्यों के उत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे शब्दों में, इत्त्वाकु और पुरूरवा के समय से कौरव-पाएडवों के समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संत्तेप से कहा गया है। इत्त्वाकु से पाएडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है।

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की। अयोध्या के वंश में इत्वाकु से ले कर महाभारत-कालीन राजा बृहद्बल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इत्वाकु से मान्धाता तक बीस पीढ़ा होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक अद्गतीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से बृहद्बल तक अद्वाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को

दो श्रोसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं।

दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं। जिन से उन वंशों का श्रयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चत होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशिबन्दु की लड़की बिन्दुमती राजा मान्धाता को ब्याही थी। इस लिए शशिबन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को श्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशाविलयों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चत हो पाया है, वंशतािलका में उन्हें छोटे श्रचरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव वंशावली में शशिबन्दु श्रीर विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों निश्चित पीढ़ियों के बीच श्रन्दाज़ से फैला दिया गया है। वंशतािलका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा। इस प्रकार श्रयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना है, श्रीर श्रन्य सब घटनाश्रों का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है।

प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान् इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता और द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुराल-युग, मराठ-युग आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, और इन युगों की लम्बी अविधयाँ निश्चित कर दीं।

श्चनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर छत युग की समाप्ति शौर त्रेता के श्वारम्भ में हुत्रा, रामचन्द्र त्रेता के श्वन्त में, श्वीर भारत-युद्ध के बाद छुष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक छत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि सोलह बरस

प्रति पीढ़ी । गिनें तो कृत युग श्रन्दाजन साढ़े छः सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। तीनों युगों की कृत अवधि अन्दाजन १५२० बरस रही। अनुर्श्वात के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ था। यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पूर्वा अन्दाजन २९५० ई० पूर्व से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था।

मोटे अपन्दाज से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० से १९०० तक त्रेता, श्रोर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।

# इ. वाङ्गयानुसार-पार्वेदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग

यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाङ्मय के इतिहास में इसी काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग श्रौर संहिता-यूग में बाँटा जा सकता है।

उक्त ५५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊर्व, दत्त आत्रेय, विश्वामित्र, जमद्ग्नि स्त्रादि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा **उसी समय से शुरू हुई। श्रीर वह परम्परा राजा सुदास (**६८वीं पीढ़ो) श्रीर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के वंशजों के समय-लगभग ७३वीं पीढ़ी-तक जारी रही। एकाध ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया। उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों की संहितायें बनने लगीं, श्रर्थात् उन का वेद रूप में संग्रह या संकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा। ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, श्रौर जब तक श्रन्त में उन को संहितायें बनीं, उन श्रवधियों के बीच का समृचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का

१ दे अक्ष ११।

में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावत: एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर सभ्यता का विशेष विकास।

वैदिक आर्थीं का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, बिल्क प्राग्वैदिक युग में—इद्द्वाकु और पुरूरवा के समय में—भी वे पशुपालक और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके थे। तो भी उस युग की याद अभी ताजा थी जब कि लोग अनवस्थित—अनवस्थिता विशः—थे, अर्थात् जब आर्थ लोग केवल पशुपालक थे, और कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था।

# इ. जन विशः श्रीर सजाताः

विवाह को श्रौर पितृमूलक (Patriarchal) परिवार की संस्था भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। वैदिक समाज का संघटन कबीलों (Tribes) के रूप में था। उन कबीलों को वे लोग जनर कहते थे। एक जन की समूची जनता विशः (विश् का बहु-

<sup>9.</sup> युरोपियन भाषाओं का पैट्रिश्राकेंट (Patriarchate) शब्द अथवा पैट्रिश्राकेंत (patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न अर्थी में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (polity) के अर्थ में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; patriarch के लिए हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है पितामह। जहाँ वह परिशार या समाज के अर्थ में मैट्रिश्राकेंट (matriarchate) के सुकाब में बर्ता जाय, उसे पितृमूलक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की प्रधानता दिखाने का अभिश्राय नहीं होता, प्रत्युत समात्र या परिवार पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का।

२ श्रथ० १२, १,४४।

३ वहीं १४, ६, १-२।

बचन) कहलाती थी। जन या विशः का ही राजा होता, श्रौर राजनैतिक रूप से संगठित विशः सर्थात् जिस प्रजा का श्रपना देश हो श्रौर राजा हो, राष्ट्र<sup>9</sup> कहलाती।

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं श्रीर जब कभी जन रहे हैं, उन की कल्पना एक परिवार के नमूने पर होतो रही है। वैदिक आर्थी के जनों की कल्पना भी वैसी ही थी। श्रर्थात् प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह सममते थे कि हमारा मूल पूर्वज एक जाड़ा था, र उस की सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता श्रार फैलता गया, उस की श्रनेक खाँपें होती गईं। श्रीर जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग व्यक्ति-पिता या पितामह-शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करताथा। वह जन का मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकरेर होता हो। जन के सब लोग सजात या सनामि होते, अथवा कम से कम अपने को सजात श्रीर सनाभि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व (श्रपने) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनामि, निष्ट्य ( निकाले हुए ) अथवा अरण (जिन के साथ बातचीत-रण शब्दे-या रमण न हो सके) होते<sup>३</sup>। इस प्रकार की राज्यसंस्था के। जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समका जाय, हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैदिक आयों की राज्य-संस्था ठीक पितामहतन्त्र थी।

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर

१. ऋ०१०,१७३,१;१०,१७४,४।

२. श्रथ० म, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट्— ग्रराजकता— के बाद पहछे गृहपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा और समिति का विकास हुआ।

३. वहीं १,१६,६; १,३०,१; ६,३,७; ४,२२,१२; ४,३०,२; ६,६,६; ६,४३,१;२०,११६,१।

भले ही वास्तिवक हो चाहे किल्पत। सच बात यह है कि सजातता कम से कम दो घांशों में अवश्य किल्पत होती थी। एक तो इस घांश में कि विशः में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सिम्मिलित होते रहते थे। हम देख चुके हैं कि हैहयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शार्यात भी थे, यद्यि वस्तुतः शार्यात हैहय तो क्या ऐक भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात' बन जाता था।

## उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास

दूसरे, श्रारम्भ में जन का पूर्वज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी श्रकेला रह नहीं सकता था, मनुष्य का श्रार्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों या टोलियों में रहने को बाधित करती हैं। एक छोटे जत्थे के बढ़ने श्रीर फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव हैं। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिथुन (जोड़े) से बने, यह कल्पना रालत है। कारण कि श्रारम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, विवाह की संस्था ही न थी, श्रीर उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की श्रार्थिक जरूरतें उन्हें श्रचिरस्थायी जत्थों में बाँट देती थीं। उन श्रारम्भिक श्रस्थायी जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी।

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते थे। स्थिर परिवार भी न थे, बचा बड़ा होने पर परिवार दूट जाता था। वास्तव में उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्येंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों

<sup>1</sup> दे**० उ**पर §§ ३६, ३८।

में से कोई उस से अधिक बिलिष्ठ हो जाता, वह पिता की खदेड़ सकता और टोली की स्त्रियाँ उस के अधीन हो सकतीं थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ बनतीं और टूटती रहती थीं। वह आर्राम्भक संकर (Promiscuity) की दशा थी।

स्नी-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्ररक भले ही काम रहा हो, किन्तु आर्थिक सहयोग और अमिवभाग (Division of labour) की आवश्यकतायें उन समागमों को धोरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु आरिन्भक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृमूलक (Matriarchal) परिवार को उदय और अस्त होता देखते हैं। मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगली द्राविड जातियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन से अन्दाज किया गया है। आरिन्भक द्राविड समाज सम्भवत: इसी नमूने का था।

एक एक टांटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली थी। प्रत्येक टांटम-टांली की जंगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। एक बस्ती के स्त्री-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ और स्त्रियाँ दूसरी तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हां सकता, और उस नियम को तोड़ने वाले को कठोर दण्ड—प्रायः निर्वासन—मिलता। छोटे बच्चे स्त्रियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियों को वह पिता कहता। वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अलग अलग इटुम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात् शिकार और फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन करती; और जो स्त्रियाँ बाहर जाने लायक न होतां, उन

की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती। वसन्त के उत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट होता। उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते। किन्तु प्रत्येक स्त्री का कोई विशेष पति होता हो, श्रीर स्त्री उस उत्सव के समय उसी से समागम करती हो, सो त्रात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम की स्त्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों की स्त्रियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं। किन्तु श्रनुकूल टोटम में श्रमुक स्त्री श्रमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने श्रंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, श्रीर विवाह भी सामृहिक रहा । उत्सर्वों के बाद सब अपनो अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आर्रिभक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ त्रांश में नियन्त्रित कर दिया था। किन्तु उस मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में श्रौर पितृमूलक परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है।

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समूहपन्थी समाज में जिन व्यक्तियों में श्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति श्रिधिक जगी, श्रीर जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा। श्रानेक उन निर्वासनों से नष्ट होते रहे, किन्तु धारे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए। नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील श्रीर दु:साइसी तो थे ही। साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, उन की तुच्छ सम्पत्ति श्रोर सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशिक का आरम्भ हुआ। साम्-

हिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के परामर्श से वह बँटवारा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत परिवार शुरू हुए। धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृमूलक समाज (Matriarchate) में से ही यह नया पितृमूलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृमूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। और जनों में विवाह की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है और हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं।

वैदिक जन भले ही पितृमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपितक विवाह (Polyandry) आदि की पुरानी प्रथायें मातृमूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में उन में चली आतीं या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनी बाद में हो गई। अनुश्रुति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीर्घतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीढ़ी) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी । किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आयों में किस नमृने का मातृमूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता।

# ऋ. जन का सामरिक संघटन-ग्राम श्रीर सं-ग्राम, जानराज्य

प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या दुकड़ियाँ होतीं जो प्राप्त कहलाती थीं। प्राप्त का अर्थ था जत्था या दुकड़ी, बाद में प्राप्त जिस स्थान में बस गया वह स्थान भी प्राप्त कहलाने लगा। लेकिन शुरू में प्राप्त में स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित प्राप्त भी होते थे; शर्याति मानव के अपने प्राप्त के साथ

१ म० भा० १, १०४, १४-१६ । दे० नीचे # ११ ।

भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाङ्मय में प्रसिद्ध है १। कह चुके हैं कि अनबस्थिता विशः की स्पृति लुप्त न हुई थी।

श्राम का नेता प्रामणी कहलाता। वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुरू हुन्ना, वही शान्ति-काल में भी काम श्राने लगा। श्रापत्ति के समय या श्राक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न प्राम इकट्ठें होते, वह समूचे जन का प्राम प्राम कर के जुटना ही सं-प्राम कहलाता। उसी से युद्ध का नाम ही संप्राम हो गया। सं-प्राम में पदाति श्रीर रथी होते; जन के सभी जवानों का वह सं-प्राम या प्रामशः जमाव ही जन की सेना होती। प्रत्येक सैनिक श्रपने शस्त्रास्त्र लाता, श्रीर रथी श्रपने श्रयों में श्राते। रथ प्रायः वैल के चाम से मढ़ें होते?। धनुष, भाला, बर्छा, कृपाण श्रीर फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच पहन कर लड़ते। वाण या शर प्रायः सरकण्डे के होते, उन की श्रनी सींग हड्डी या धातु की होती। जहरीले वाणों का प्रयोग भी होता था विदेक श्रार्थों को श्रयने धनुष-वाण पर कैसा भरोसा था, से। उन की इस किवता से प्रकट होता है—

धनुष से हम गौवें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीत्र लड़ाइयाँ जीतें। धनुष रात्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से हम सब दिशायें जीतें। धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा (वाण) को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नजदीक आती है। यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में युवती की तरह क्या फुसफुसाती है!

१ श० झा०, ४, १, ४, २।

२ यजुः २६, ४२ ; ऋ० ६, ४७, २६।

३ श्रध० ४, ६, ४-४।

धनुष के दोनों छोर स्त्री आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मिल कर गोदी में बेटे (वाण) के। लिये हुए हैं। वे दोनों फुरते-फड़कते हुए शत्रुआं अमित्रों को बींध गिरावें ।

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि वैदिक वाङ्मय में यह विचार पाया जाता है कि राजत्व का श्रारम्भ युद्ध में ही हुआ। "देव और असुर लड़ते थे, देवों का असुरों ने हरा दिया। देवों ने कहा—हम राजा-रिहत होने से हार गये, हम भी राजा कर लें। सब सहमत हो गये और कर लिया?।" शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि भूमि का; राज्य जान-राज्य कहलाता और वह एक किस्म का ज्येष्ट्य —प्रमुखता या नेतृत्व—मात्र था न कि मलकीयत।

# लु. त्रार्य त्रोर दास

युद्ध बहुत बार श्रार्थों के जनों में परस्पर भी होते<sup>8</sup>, पर प्रायः जंगली लोगों—दासों—से होते, जो श्रपने पुरें या कोटों में रहते थे 1 विभिन्न जनों के सब लोग मिल कर श्रार्य जाति है, श्रीर दास लोग उन से श्रलग हैं, उन से नीचे दर्जे के हैं, श्रीर सदा श्रार्थों से हारना श्रीर लूटे सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी श्रार्थों में मरपूर था। दासों का रूप-रंग भी श्रार्थों से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के—काली त्वचा वाले —श्रीर अनासः

१ यजुः २६, ३६-४१।

२. पेत० ब्रा० १, १४।

३. यजुः ६, ४०।

४ श्रथ० ४, ३२, १।

४. वहीं २०, ११, १।

६. श्रथ०२०,३४,४; ऋ०१,१३०,८।

७ ऋ०१, १३०, ८।

म. वहीं ४, २**६**, १०।

— बगैर नाक के — अर्थात् कुछ चिपटी नाक वाले होते; वे मृत्र श्रम्थात् अव्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आर्थें। की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आर्थें। की मिला कर पश्र जनाः अर्थात् 'सब जातियाँ' भी कहा जाता था।

### § ६८. ऋार्थिक जीवन

# त्र. श्रम त्रौर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय

कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीविकायें थीं। इन के अतिरिक्त मृगया (शिकार) भी काकी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थीर। तो भी वैदिक आर्यों की खेती आरम्भिक दर्जें की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है।

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ श्रौर दास-दासियाँ ही होतीं। भूम भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी। पालतू पशुश्रों में सब से मुख्य गाय बैल श्रौर घोड़ा थे; उन के श्रितिरिक भैंस भेड़ बकरी गधा श्रौर कुत्ता भी काकी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेख नहीं मिलता। गौश्रों के रेवड़ तो गृहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक श्रायों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए श्रपनी प्रार्थनापूर्ण किवता की तुलना बलड़े के लिए गाय के रँभाने से करता है! युद्ध में जोतने के बाद शत्रु को भूमि, दास-दासियाँ श्रौर डंगर विजेताश्रों को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बँट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सिम्मिलत

१ वहीं।

२. वहीं १०, १०१, ४; श्रथं० ११, ६, १६।

३. वहीं २०, ३, १।

होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते।

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सिम्मिलित थी, तो भी उस का विनिमय श्रीर व्यापार न के बराबर होता। नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल श्रादि साफ कर बनाई या पैदा की जा सकती थी, किन्तु जमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी तरफ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु-विनिमय हा चलता था । विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम देती थी । निष्क नाम का एक सोने का दुकड़ा जरूर चलता था, जो शुरू में शायद एक श्राभूषण-मात्र था ; किन्तु वह भी श्रिधिकतर दान में ही दिया जाता , व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। पीछे चल कर वही मुद्रा का श्राधार बना।

ऋण देने लेने की प्रथा भी थीं। जुन्ना खेलने का रिवाज बुरी तरह था, श्रीर वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणो दास बन सकता था।

#### इ. शिल्प

कृषि श्रीर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई या रथकार<sup>६</sup> का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ श्रीर

१ वहीं ४, ७, ६।

२ ऐत० ब्रा० १, ४, २७।

इ. श्रथ० ४,१७,१४।

४. वहीं २०,१२७,३ ।

४. वहीं ६,११७,१-३; ६,११६,१-३।

६. यजुः ३०, ६; श्रथ० ३,४,६ !

कृषि के लिए हल स्त्रीर गाड़ी बनाता। युद्ध स्त्रीर कृषि का सामग्री तैयार करने के कारण लोहार (कर्मार ) का काम भी बड़े गौरव का था। वह जिस धात से सब श्रीजार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस् था, किन्तु अयस का अर्थ उस जमाने में लोहा था या ताँबा इस पर मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस लाल धातु थी, इस लिए उस से ताँबा ही समभना चाहिए। चमड़ा रँगने<sup>२</sup> श्रौर ऊनी कपड़ा बुनने<sup>३</sup> के शिल्पों का भी बड़ा गौरव था। स्त्रियाँ चटाई ऋादि भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थित साधारण विशः से कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक प्राम में कृषकों के साथ साथ सुत (रथ के सारथो ) त्रादि भी थे, वे बुद्धिमान और मनीषी मान जाते, श्रौर उन की स्थिति लगभग प्रामणी के बराबर होती ।

# उ. पिण लोग घोर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन

वैदिक काल में नगरों श्रौर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं दीख पड़ती। पुर से श्रमित्राय प्राय: परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से हो है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पीए नामक विनिमय करने वालं व्यापारियों का उल्लेख जरूर मिलता है। पर वे पीए प्राय: श्रासुर या श्चन्य श्चनार्य प्रतीत होते हैं, जिन्हें श्चार्या श्चीर उन के देवताश्चों से सदा हारना श्रीर लुटना पड़ता था । कहीं कहीं देवपिएयों का भी उल्लेख आया है । नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्ध

वहीं। ٩.

यज्ञ: ३०,१४।

वहीं ११,८०; श्रयं० १४,१,४४।

वहीं ३.४.६-७।

वहीं ४,२३,४; २०,६१,६; ऋ० १०,१०८।

यज्ञः २,१७। ٩.

चौर समुद्र में जाने वाली नावों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु कई विद्वान् सिन्तु च्चौर समुद्र का चार्य केवल बड़ो नदी करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल ऋरिवों आर्थात् डांडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर च्चौर मस्तूल का नाम नहीं मिलता। दूसरी तरक च्चनेक विद्वानों की धारणा है कि चार्यों की नावें समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, च्चौर वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत में च्चिक सचाई दीख पड़ती हैं।

# ऋ. विदेशों से सम्पर्क-बाबुल श्रीर काल्दी

श्राजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के उत्पर दजला श्रीर फरात निद्यों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उद्य हुआ था। श्रन्दाजन साढ़े तीन पौने चार हजार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी के क्षि श्रीर उरि-की कहते, जो बाद में बाबुली भाषा में शुभर श्रीर श्रकाद कहलातीं, श्रीर जिन के निवासियों को श्रव हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे सो श्रभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड थे। वे श्रच्छे सभ्य लोग थे, श्रनेक शिल्पों का उन्हें ज्ञान था। बाइवल के पूर्वार्थ में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक वृतान्त पाया जाता है, श्रीर उस में जो देवगाथायें (Mythology) हैं, वे मूलत: सुमेरी लोगों को ही हैं।

<sup>1.</sup> 現0 10,144,3 1

२. वहीं १०,१०१,२।

३. सीलिनिसंस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए कूपक, रस्सों के खिए योत्त (योक्त्र), तक्तों के लिए पदर, भीर जंगर के लिए खकार शब्द है (जातक जि॰ २, ए॰ ११२)।

४. दे० 😝 १२।

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ श्चाई । बाबुल या बावेर ( मूल, बाव-इलि = दरवाजा देवता का ) उन की मुख्य बस्ती थी, जिसे श्रव बगदाद के ७० मील दिक्खन हिल्ला का खेड़ा सूचित करता है। सामी श्रार्थों की तरह एक बड़ा वंश है: श्ररव उस का मूल स्थान समभा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय श्रभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली श्रीर काल्दी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये श्रीर दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे । करीब २५०० ई० पूर्व बाबुलियों की दज़ला फरात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। श्राजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, श्रीर श्रनेक नई वस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित कीं। उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या किनोशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले जरूर स्थापित हो चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या श्रीर व्यापार श्रादि में बड़ी उन्नति की।

बाबुली राज्यों श्रीर बस्तियों के पिच्छम नील नदी के काँठे में मिस्र देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों की एक श्रलग नस्त ही है, सभ्य राज्य सुमेर-श्रकाद श्रीर बाबुल-काल्दी के समकालीन चले श्राते थे।

पच्छिम 'एशिया' के प्राङ्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं और आती रहीं। बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने बाबुितयों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्तेखयोग्य हत्ती या खत्ती नाम की

<sup>9.</sup> हिन् भाषा में हेथ, मिल्ली में खेत, आधुनिक बंग्रेज़ी इप Hittite ।

एक प्रवत्त जाति थी, जो पिच्छमी एशिया की मुख्य निवासी थी, श्रोर २००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक श्रनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहो। खत्ती या हत्ती जाति किस नस्त की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर श्रव यह निश्चय हो चुका है कि वह श्रार्य थी ।

२२५० ई० पू॰ से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पिच्छिम तट पर मध्य भाग में श्रश्चार नाम की एक बस्ती बसाई थी। उस नगरी का नाम उन के मुख्य देवता श्रश्चार के नाम से रक्खा गया था। १३०० ई० पू० के करीब उस श्रश्चार नगरी के राजा शाल्मनेसर (प्रथम) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया श्रीर तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय श्रश्चार ही कहलाने लगा। श्रश्चार या श्रस्मुर लोग इमारत बनाने में खास तौर से निपुण होते थे।

बाबुली श्रीर काल्दी लोगों के साथ वैदिक श्रार्थों का जल-मार्ग से सम्पर्क था, श्रीर दोनों जातियों की सभ्यता श्रीर ज्ञान में परस्पर श्रादान प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत श्रधिक सम्भव है र ।

# § ६९. राज्य-संस्था

#### श्र, राजा का वरण

वैदिक द्यायेंं की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकार्य में उस का मन-माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विशः या प्रजा राजा का वरण करतीं । वरण का यह स्त्रर्थ है कि उत्तराधिकारी के

१. भा० भा० प० १,१, प्र• ६७।

२. दे० ⊛ १२।

६ श्रथ०६, ४, २।

श्रभाव में तो विशः ही नये राजा को चुनतीं, श्रौर उत्तराधिकारी होने पर भी वे उस के राजा बनने की विधिवत् स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या वरण होने से ही उस का राज्याभिषेक होता श्रौर वह राज-पद का श्रिषकारी हो सकता। वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सौंपी जाती, श्रभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सौंपने के कार्य को विधिवत् सम्पादित किया जाता, श्रौर यदि राजा 'सन्ना' न निकले श्रर्थात् श्रीमषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विशः उसे पद्च्युत श्रौर निर्वासित भी कर देतीं। ।

### इ. समिति

विशः श्रपने इन श्रिथिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा करतीं। समिति समूची विशः को संस्था थी<sup>३</sup>, श्रौर राज्य को बागडोर वस्तुतः उसी के हाथ में रहती<sup>४</sup>; राजा के वह चाहे जैसे नचाती। समिति की नाराजागी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती। समिति का एक पित या ईशान होता श्रौर राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पद्च्युति, पुनर्वरण सब समिति ही करती। तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार श्रौर निर्णय करना, राज्य का मन्त्र श्रर्थात् नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनैतिक विषयों के श्रितिरक्त श्रन्य सामूहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। श्रारम्भिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति

१ वहीं, ६, ८७, १।

२. वहीं दे, दे, १-७।

३. ऋ०१०,१६६,४।

४. श्रथ०७, १२।

से होता, वका लोग युक्तियों से श्रीर वकृत्व-कला में सदस्यों की अपने अपने पत्त में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, श्रीर प्रत्येक की अपना मत प्रकट करने की छूट रहती। सिमिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना सुगम नहीं है। यह थी तो समूची प्रजा (विशः) की संस्था, किन्तु उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था से। निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में प्रामणी, स्त, रथकार श्रीर कम्मिर (लोहे या तांबे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सिमितित होते थे। इस प्रकार कुछ श्रंश में प्रामों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रत्येक प्राम के प्रामणी और शिल्पो तो उस में शायद आते ही थे, श्रीर कौन आते थे सो कहा नहीं जा सकता। आरम्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल में तो अवश्य ग्राम ही सिमिति के आधार थे।

# उ. सभा सेना और विदय

समिति कं ऋतिरिक एक ऋौर संस्था होती जो समा कहलाती थी। सिमिति और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। कंवल ऋटकल से कुछ ऋन्दाज किये गये हैं। इतना निश्चय है कि सिमिति और सभा दो पृथक संस्थायें थीं और सिमिति सभा से ऊँची संस्था थी । शायद सभा एक चुनी हुई छोटो सी संस्था थी और सिमिति तमाम विशः की संस्था। यह निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य सभा ही करती थी । शायद प्रत्येक ग्राम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी निश्चत है कि सभा में

१. वहीं १, ३४, २-३।

२. वहीं ३, ४, ६-७।

३. वहीं म, १०।

४. यज्ञ: ३०,६।

केवल युद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे। उस में श्रावश्यक कार्यों के बाद विनोद की बातें भी होतीं, और तब वह गोष्टी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभात्रों का एक खास लच्च था। गोष्टियों में जुत्रा भी चलता था । िकन्तु ये प्रामों की सभायें श्रौर राष्ट्र की या जन को सभा दो भिन्न भिन्न संस्थायें रही होंगी।

समिति और सभा के अतिरिक्त सेना-अर्थात् युद्ध के लिए जमा हुए सजातों (प्रजा)—की भी कुञ्ज सामृहिक शक्ति शायद थीर। उन के अतिरिक्त विदय नाम की एक श्रीर संस्था भी थी। जान पड़ता है शुरू में सब सजातों के जमाव का नाम ही विद्थ था, उसी विद्थ से समिति श्रीर सभा निकलीं, श्रीर तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन की-यज्ञ-यागादि विषयक-संस्था रह गई।

#### ऋ. राज्याभिषेक

राज्याभिषेक एक बड़ा श्रर्थपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को ले कर बाद में श्रभिषेकों का सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया-कलाप से हम श्रारम्भिक काल के श्रिभिषेकों के भाव को भी समम पाते हैं।

राज्य के मुख्य अधिकारी-पुरोहित, संनापति, प्रामगी आदि-राजानी राजकतः ( राजा बनाने वाल राजा ) कहलाते थे। वे सभी 'राजा' थे. श्रीर

ऋ० १०, ३४, ६।

२. श्रय० १४, ६।

ऋ० १, १३०, १।

<sup>8 88 1</sup> 

राजा उन में से एक श्रीर मुख्य था। वे राजकृतः—राजा के कर्ता-धर्ता— तथा सूत,श्रामणी, रथकार, कर्मार श्रादि श्रीभषेक के समय इकट्टे होते, श्रीर राजा को पलाश युत्त की एक डाल, जो पर्ण श्रीर मणि कहलाती, देते थे । वह 'मणि' ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था।

पिछले काल में इसी 'मिए' या रक्न की देने वाले राजकृतः रक्षी कहलाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिध-रूप
इन रक्षियों की पूजा करता। तब वह पृथ्वी माता से अनुमित माँगता। उस के
बाद पिवत्र जलों का संप्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट निद्यों
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक जुद्र जलाशय
का पानी लेने से वह संप्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का
अभिषेचन किया जाता। उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और
तब उस का अभिषेक होने की आवित् या घोषणा की जाती। तब वह प्रतिज्ञा
करता कि यदि में प्रजा का द्रोह करूँ, तो में अपने जीवन, अपने सुकृत
(पुर्य कमे के फल), अपनी सन्तान, सब से वंचित किया जाऊँ। यह
शापथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी (चौको) पर, जिस पर बाघ की
खाल बिछी रहती, चढ़ता, और चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का
अभिषेचन करते (छिड़कते) हुए कहता—हे देवताओ, इसे, अमुक माँ बाप
के बेटे और अमुक विशः के राजा को बड़े स्त्र (राज-शिक्त) के लिए,
ज्येष्ट्य (बड़प्रन) के लिए, जान-राज्य के लिए.....शत्रुहोन करोर।

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता—यह राज्य तुन्हें कृषि के लिए, चोम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम इस के संचालक (यन्ता) नियामक (यमन) श्रीर ध्रुव धारणकर्त्ता हो रे।

१. श्रय० ३, ४।

२. यज्ञ: १,४०।

३. वहीं ३, २२।

इन वावयों से राज्य की थाती सौंपी जाती। बाद कुछ पुटकर रस्में होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा को पीठ पर दयड से हलकी हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह दयड से ऊपर नहीं है। वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते। उसे तलवार दो जाती और वह राजकृतों और ग्रामियों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह-योग माँगता।

इस प्रकार श्रिभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबरेही डाली जाती थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बिले या भाग (कर) लेने का श्रिधिकार होता।

### ल, श्रराजक राष्ट्र

समिति का जहाँ राज्य में इतना श्रिधकार था, वहाँ यह भी कुछ, कितन था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, श्राजक जन भी वैदिक श्रार्थों में थे। यादवों में वीतिहोत्र जन का उल्जेख किया जा चुका है (§ ३८)। वे वोतिहोत्र या वैतहव्य लोग एक प्रसिद्ध श्राजक जन थे।

# ए. साम्राज्य त्राधिपत्य त्रीर सार्वभौप चक्रवर्त्तित्व

श्चतेक प्रतापो राजा श्रपनी शक्ति श्चपने जानराज्य के बाहर तक भी । फैला लेते थे। वे सम्राट् कहलाते। सम्राट् का यह श्चर्य न होता कि पड़ौसी राजा उस के सर्वधा श्रधोन या वशंवद रहें। साम्राज्य वास्तव में शायद कुन्न राज्यों का समुदाय या समृह होता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो—एक प्रकार का राज्य-संव। इस प्रकार की मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली

१ ऋ० १०, १७३, ६।

२. श्रथ० ४, १८, १०।

जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में सार्वमीम राजा का आदर्श चला। सार्वमीम का अर्थ था समूचे आर्यावर्त्त का अधिपति। वैदिक काल के बाद उस का लक्षण किया जाता था—समुद्रपर्यन्त पृथिवी (आर्यावर्त्त) का एक-राजा। वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिप्राय यह था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्वाध चल सकता था।

श्रारिम्भक श्रायीवर्त्त के इतिहास में जो सम्राट्, चक्रवर्ती श्रादि हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है।

### § ७० धर्म-कर्म

श्रायों का धर्म-कर्म श्रारम्भ में बहुत सरल श्रोंर सीधा था; पीछे पुरोहितों की चेष्टाश्रों से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी श्राधुनिक हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ श्रोर क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र श्रादि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह श्रात्यन्त सरल था। देवपूजा श्रोर पितृपूजा वैदिक धर्म के मुख्य श्रंश थे। वह पूजा यज्ञ में श्राहुति देने से होती। देवताश्रों की मूर्त्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना नहीं दीखती।

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शिक्तयों के कल्पनात्मक मूर्त मानव रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक किव जगत् की एक ही मूल महाशिक्त को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यिक्तयों के अधिष्ठातृ-देवताओं के अनेक रूपों में देखते थे। आयों को उस देवकल्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर और सौम्य थी, धिनौनी और डरावनी कभी नहीं। आयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस देने वाले, स्तृति प्रार्थना और आहुति से तृप्त और प्रसन्न होने वाले थे। उन में धिनौनी डरावनी और अश्वील मूर्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, अदब रखते हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए

'गाय रॅंभाती हुई श्रपने बछड़े को पुकारती हैं' ! श्रायों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवता श्रों पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवता श्रों का जीवन भी आयों पर निर्भर था। जिसे भिक्त-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया जाता—ह्योः मेरा पिता है, (ऋ. १, १६४, ३३) इस तरह की उक्तियों में से यदि भिक्तभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है।

वैदिक देवतात्रों की गणना द्यातपृथियी ( यौ: श्रौर पृथियी ) से शुरू करनी चाहिए । द्याः का श्रथं श्राकाश । वरुण भी यौः का ही एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपित है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य का देवता है । वह मनुष्यां के सच-भूठ को देखता रहता है; दो श्रादमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है । वह पाशधर है, निदयों श्रौर समुद्रों का वही श्रिधपित है । उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, श्रथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता है । किन्तु द्यावापृथिवी श्रौर वरुण की श्रपेत्ता इन्द्र की महिमा बहुत श्रिषक है । वह वृष्टि का श्रिधष्ठात-देवता श्रौर इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है । उस के हाथ में बिजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का—श्रथांत् श्रानावृष्टि के दैत्य का—संहार करता है । इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं,

१ श्रय०२०, ६, १।

२. वहीं १,३३,२;४,१६,२।

इ. वहीं ४, २४, ४। सक्खर (सिन्ध) में आज भी वरना पीर की पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध नदी के बीच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर आदि जब-कन्तुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के पुजारी जब से मुसखमान हो गवे तब से वहन्य देवता वरना पीर वन गया। वास्तव में वह पुराना 'काफिर' देवता है, जिसे सिन्धी आपै जनता मुसखमान वनने पर भी कोड़ नहीं सकी।

प्रत्युत शक्तिशाली देवता है, जो वृत्र की मार कर सदा आर्थी का उपकार करता और युद्ध में भी उन का पत्त ले कर उन्हें जिताता है।

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवतात्रों की कल्पना हुई थी। प्रभात समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, श्रीर सूर्य उस का उसी तरह श्रमिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्त्री का(ऋ०१, ११५, २)। उदय होता हुआ सूर्य ही भित्र है-वह सौहार्दपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से डठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है (ऋ॰ ७,३६,२)। मित्र का नाम प्रायः वरुण के साथ मित्रावरुणी रूप में लिया जाता है। श्रीर सूर्य जब पूरी तरह उदय हो कर समृची पृथिवी और अन्तरिक्त में अपनी बाहुएँ (रिश्मयाँ) फैला कर जगत की जीवन देता है, तब बही सविता देवता है ( ऋ॰ ४, ५३, ३ )। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति का ( ऋष० १४, २, ३९ )। सिवता श्रीर पूषा दोनों उस की उरपादक शिक्त को भी सूचित करते हैं (वहीं ५,२४, १;१४, २, ३८) । पृषा पशुद्रों झौर वनस्पतियों का देवता है (वहीं १८, २, ५४), वह सब दिशास्त्रों स्त्रीर रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पथप्रदर्शक भी है (वहीं १८, २, ५३ और ५५; ७, ९, १-२)। प्रत्यत्त सूर्य भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ) ; कौशीतिक ब्राह्मण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। ऋदिवनै शायव प्रात:काल श्रौर सायंकाल के तारे हैं।

विष्णु की कल्पना सूर्य की चित्र गित से हुई दीखती है। बेद में उस की स्मुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख पाता। उन तीन पदों से वह समूचे जगत् की ज्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर का परम स्थान हो गया।

प्रकृति में जो कुछ भयंकर श्रीर घातक है, उस सब का श्रीधष्ठारु-देव रुद्र है। गाज श्रीर तूफान के रूप में वह भूमि श्रीर श्रन्तरिक्ष पर श्रपने श्रायुध फेंकता है, जिन से गौश्रों श्रीर मनुष्यों का संहार होता है (ऋ॰ १, ११४; ७, ४६)। दोपायों और चौपायों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना की जाती है। उन प्रार्थनात्रों से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है। बचों के। बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से प्रामों में बीमारी नहीं आती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ॰ २, ३३, १३)। मरुतः या वायुवें भी तूफ़ान की देवता और रुद्र की सहायक हैं।

यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में कद्र की कल्पना और अधिक मृत्ते रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात् पहाड़ में सोने वाला है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले और बाहर पानी भरने वाली क्रियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन को देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरों और चोर-हाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपित और दिशाओं का पित है। वह शर्व—शर या वाण धारण करने वाला—है। वह कपदीं अर्थात् जटाधारी है; क्योंकि अगिन-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सी दीख पड़ती हैं। वह खाल ओढ़े—किंत वसानः—रहता है—जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल ओढ़ना स्वाभाविक है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप—शिवा तनूः—को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शंकर और शिव होता है।

श्रतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना और उन के दूर बने रहने की प्रार्थना की गई है—तब रुद्र एक बुरो सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह रुद्रों को गण और गणपित कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है। अर्थ्व में रुद्र-शिव की कल्पना और अधिक परिपक्त हो गई है; मद, शर्व आदि जो उस के विशेषण और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है।

अप्रि श्रौर सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अप्रि के तीन रूप हैं—सूर्य, विद्युत् श्रौर अप्रि या मातरिश्वा। सोम मूलतः वनस्पति था,

पोछे उस में चद्रमा का श्रर्थ भी श्रा गया (श्रय॰ १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पित पर प्रभाव होता है, श्रौर शायद सोम लता पर विशेष रूप से होता था। प्रजापित शुरू में सोम श्रौर सिवता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मूर्त्त देवता हो जाता है। बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मस्तः (वायुवें), श्रादित्याः (सूर्य के विविध रूप), वसवः (वसु-दंवता), रुद्राः श्रादि।

सरस्वती, निदयाँ, रात्रि, श्रोषिषयाँ, पर्जन्य(बादल) श्रापः (जल), उषा श्रादि का भो देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताश्रों के मूर्त रूप धार्मिक करूपना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु श्रादि भाव-रूप देवताश्रों का सम्बोधन भी कई ऋचाश्रों में है।

यह समक्त लेना चाहिए कि देवता का अर्थ वेद में बहुत बार केवल सम्बोध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ. १०, ९५) पुरूरवा ऐळ और उर्वशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता उर्वशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी हो। ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल किव के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सिवता, अप्नि आदि की साधारण धार्मिक देव-कल्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनावृष्टि में वृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सिवता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में किव के स्निग्ध हृद्य की फलक और अन्तर्द ष्टि का प्रतिबिम्ब भी था।

श्रीर श्रायों की उस श्रन्तर्रिष्ट ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की श्रोर भी प्रिति किया था। इसी कारण सब देवताश्रों में एक-देव-कल्पना (ऋ. १, ८९, १०) श्रीर सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ. १०, १२९) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या श्रीर दर्शन का श्रारम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव-गाथा श्रों को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार

है कि यह सब संसार पहले जल-( ऋापः ) मय था। "द्यौः से परे, पृथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ) किस गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा ?—उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे ( ऋ़ १०, ८२, ५-६ )।" दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक चिन्तन में है।

देवताओं को पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी अर्थात् ऋक् यजुः श्रौर साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँची कचाश्रों के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जादू-टोना, कृत्या श्रीर श्रभिचार-विषयक विश्वास प्रचितत थे, जिन का संप्रह हम श्रथवेंबेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक के मत में अथर्ववेद के मनत्र-तन्त्र तथा काल्दी जोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। श्रथर्व ५, १३ के सौंप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, ऋालिगी, विलिगी, उरुगुला, ताबुव आदि शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है 1

ऋक् ७, २१, ५ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिष्तनदेवाः (शिश्न जिन का देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। दूसरी जगह शिश्न-देवों के गढ़ (पुर) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण गो० भएडारकर का मत थार कि शिश्नदेवाः से श्राभिप्राय किसी श्रारम्भिक अनार्य जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचितत रही होगी। वैदिक

१ मंडारकर-स्मारक १६१७, ए० २६ प्रभृति।

वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासक्ये 1818 ), 20 1741

काल में आर्थ सोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वंशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली!

देवताओं की सृप्ति यहा में आहुति या विला दे कर की जाती थी। दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस (एक त्राता का बृंहण या मादक रस) हन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती। वैदिक काल के अन्तिम अंश में यहां में पशु-विला देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी अनुश्रुति है कि राजा बसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद खठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते थे! बसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पत्त में फैसला दिया, क्योंकि पुरानी पद्धित वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धित के पत्त में फैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पत्तपाती था। उस ने एक अश्वमेध यहा किया, और उस में आरण्यकों—अर्थात् जंगल में रहने वालों मुनियों— की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई। कहते हैं, उस यहा में हिर ने वसु के पुरोहित बृहस्पित आंगिरस को दर्शन न दिये, और न उन ऋषियों को जिन्हों ने बरसों तप किया था; हिर के दर्शन केवल वसु को मिले। ऋषियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस शाप से भी हिर ने उस का उद्धार किया।

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि वसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यहों में पशु के बजाय श्रम्न की श्राद्वित देने के पत्त में थी, तथा जो कर्मकाएड श्रीर तप के बजाय भक्ति पर बल देती थी। यहों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाङ्मय में एकान्तिक धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हिर में एकाव्रता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था।

बाद के वृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, और इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रशुप्न और प्रयुप्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसु के समय से श्रहिंसा श्रीर भिक्तप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण श्रौर उन के भाई उसी के श्रातुयायी थे। उन के उसे श्रपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मिली, श्रीर सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया।

तो भी वैदिक काल में आर्थी के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। यज्ञों का श्राइम्बर बहुत बढ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो गया। वे यज्ञ परोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढ़ी जाती, साम गाये जाते श्रौर श्रनेक रस्मों के साथ श्राहुतियाँ दो जातीं। यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आर्य अपनी अपिन में दैनिक आहुति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। देवों के र्श्वातरिक्त पितरों का तर्पेण वा श्राद्ध भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त त्रात्रेय ऋषि ( श्रयोध्या-राजवंश की ३० वीं पीढ़ी के समकालीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। मृतक को जलाने, श्रौर यदि बच्चा हो तो दक्षनाने अन्यथा राख को दक्षनाने का रिवाज था। मृत्य के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था।

यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक देवतात्रों का मुख्य लज्ञ्ण बल, सामर्थ्य और शक्ति है। पुर्यात्मता और भलाई का विचार एक वहरा के सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति श्रीर मजबूती देने वाली मूर्त्तियाँ हैं, धर्म-भोरुता श्रीर भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम । परलोक-चिन्ता हम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, श्रौर निराशाबाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आर्य उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अन्न, तेज श्रौर ब्रह्मवर्चस—सभी इस लोक की वस्तुएँ—माँगता <sup>9</sup> । उस की सब से श्रधिक प्रार्थना यही होती कि मुक्ते अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का

१, श्राश्वलायन गृह्य सूत्र १,१०,१२।

दलन करो! संयम और ब्रह्मचर्य की जरूरत भी उसे शक्त श्रीर बलिष्ठ बनने के लिए ही होती। जैसा लहू श्रीर लोहे का, खोज श्रीर विचार का, विजय श्रीर स्वतन्त्रता का, किवता श्रीर कल्पना का, मौज श्रीर मस्ती का उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक श्रनुकूल ही था।

### s ७१. सामाजिक जीवन

### त्र. विवाह-संस्था त्रोर स्त्रियों की स्थिति

श्रार्यां का सामाजिक जीवन भी उन के श्रार्थिक, राजनैतिक श्रौर धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था। विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका है। श्रनुश्रुति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता था, श्रौर सब स्त्रियाँ अनावृत ( खुलो ) थीं। दोर्घतमा ऋषि के समय तक वही दशा थी; कहते हैं दोर्घतमा ने विवाह का नियम जारी कियार। दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु श्रौदालिक के। दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह-संस्था में कुछ सुधार श्रवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दोर्घतमा के विषय में याद की जाती थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी श्रम से मढ़ी गई , क्यों कि पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दोखती है। बेशक, वैदिक युग का विवाह श्राजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर की लकीर न होता था। बहुपत्रीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक श्रार्य श्रप-रिचत न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह

१ दे० % ६।

२. म० भा० १, १०४, ३४-३६।

३. वहीं १, १२२, ४-१८।

४. दे० # १३ ।

जिस जमाने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल में वह निषिद्ध था<sup>9</sup>।

श्रार्यों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक-युवतियों के परिपक श्रायु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल-विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्यात्रों श्रोर स्त्रियों का समाज में पूरी स्वत-न्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बँटातीं। पर्दे का नाम भी न था। श्चियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिच्चा पाने-ब्रह्मचर्य धारण करने-में स्वतन्त्र होतीं, श्रीर वैसी शिज्ञा-ब्रह्मचर्य-सं उन्हें पति खोजने में सुविधा होतीर। श्चनेक स्त्रियाँ ब्रह्मवादिनी श्रीर ऋषि भी होतीं। युवकों श्रीर युवतियों का श्रपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम श्रौर विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय श्रीर प्रेम करने के भरपूर श्रवसर मिलते । मर्य अर्थात् जवाँ-मर्द का याषा अर्थात् युवती के तई अभ्ययन ३ और ऋभिमनन ४—पीछे पड्ना, मनाना, रिभाना—, कल्याणी युवतियों के साथ मयों का मोद ख्रौर हर्व करना, रीभने ख्रौर प्रीत होने पर कन्या का मर्थ के। परिष्वजन ( श्रालिंगन) देना, ६ — दूसरी तरफ योषात्रों श्रीर कन्यात्रों का श्रपने जारों ( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन<sup>७</sup>—ये सब समाज में बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक किव आर्य मर्यों और कन्याओं के उन अभ्ययनों और अभिमननों के श्रनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक श्रपनी प्रेमिका से कहता

ऋ० १०, १०, १० प्र। ٩.

श्रथ० ११, १, १८। ₹.

ऋ० १, ११४, २। ₹.

वहीं ४, २०, ४।

वहीं १०, ३०, ४। Ł.

वहीं ३, ३३, १०। ξ.

वहीं ६, ३२, ४; ६, ४६, ३।

है—जैसे इस भूमि पर वायु तृणों को मथ डालता है, वैसे ही मैं तेरे मन को मथता हूँ !...चित्त समान हों व्रत समान हों। जो अन्दर है वह बाहर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय…!" "काम की जो भयानक इषु है, उस से तुमे हृदय में बींधता हूँ।" "जैसे वृत्त का लता चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुमे परिष्वजन कर...। जैसे पत्ती उड़ कर भूमि पर पंख पटकता है, ऐसे मैं तेरे मन पर...। जैसे द्यौ: और पृथिवी को सूर्य घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को घेरता हूँ...।" अगले सूक्त में युवक का हृदय और मूर्त्त रूप में प्रकट हुआ है।

कन्यायें भी श्रपने प्रेमपात्रों के उसी तरह रिक्ताती थीं। "रथ से जीतने वालों का—रथ से जीतने वालों की सन्तान श्रप्सरात्रों का यह स्मर है; देवतात्रों (इस) स्मर के भेजो, वह मेरा अनुशोचन करे। वह मेरा स्मरण करे—प्रिय मेरा स्मरण करे; देवतात्रों स्मर के भेजों ""मरतों उन्मादित करों! श्रन्तरिच्च, उन्मादित कर! श्रिग्न तू उन्मादित कर, वह मेरा श्रनुशोचन करे!"

जैसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों को परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फँसने के भरपूर अवसर मिलते थे। सभाश्रों, विद्थेां और प्राम-जीवन के अन्य समागमों आदि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन<sup>६</sup> नाम के उत्सव होते, जिन में नाच-गान घुड़दौड़ और क्रीडायें ही मुख्य होतीं। योषायें उन समनों में सजधज

१. श्रथ०२,३०,१-४।

२. वहीं ३,२४,१ प्र।

३. वहीं ६, ⊏, १-३।

४. वहीं ६, ६।

वहीं ६, १३०।

६. वहीं, १४, २, ४६-६१।

कर पहुँचती थीं । श्रनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, श्रौर उषा ही श्रा कर उन का विसर्जन कराती<sup>र</sup>। उन समनों में प्रायः कुमारियाँ श्रपने लिए वर पा जातीं<sup>३</sup>। माता-पिता, भाई-बन्धु श्रपनी बेटियों श्रौर बहनों को सिंगारने-सँवारने श्रीर श्रनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्यत सहायता भी देते। भाई इस काम में वहनों के विशेष सहायक होते। जो अभागी कन्यायें अभ्रातृका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता<sup>४</sup>; वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभात्रों में सम्मिलित होतीं <sup>६</sup> श्रीर युवकों का ध्यान श्रपनी तरफ खींचतीं। राजपुत्रियों के स्वयंवर तो स्वयं बड़े उत्सव से होते थे; अनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णत हमारी अनुश्रुति और साहित्य में प्रसिद्ध हैं।

श्रार्थीं में युवक्तों-युवितयों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रीर खुला होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल श्रौर ऊँचा था। वेद में सूर्यों के विवाह का वर्णन श्रात्यन्त मनोरञ्जक श्रीर हृदयप्राही है। विवाह एक पवित्र ऋौर स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, श्रन्धा श्रौर निर्जीव गॅठजोड़ा न था। विधवाये देर तक विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने श्रौर विवाह करने— पुनर्भू होने—में केाई रुकावट न थी। प्रायः वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं । दहेज की प्रथा भो थीट ख्रौर कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्य इन

ऋ० १०, १६८, २।

२. वहीं, १, ४८, ६।

श्रथ० २, ३६, १।

ऋ० १, १२४, म; निरुक्त ३, ४।

श्रथ० १, १७, १।

वहीं, १४।

७. ऋ०१०,४०,२।

श्रथ १४, १, ६-८।

६ निरुक्त ३,४।

प्रथाश्चों की शरण प्रायः उन युवितयों श्चौर युवकों की लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण से स्वाभाविक रीति से श्चपना साथी या संगिनी पाने में सफलता न होती।

### इ. सामाजिक ऊँचनीच

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ जरूर था, पर बहुत नहीं। सब से बड़ा भेद ऋषं ऋषे दास का था। दास वास्तव में ऋषों के बाहर थे; वे दूसरी नम्ल ऋषेर दूसरे वर्ण—रंग—के थे, और विजित जाति के तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घृणित समभे जाँग, सर्वथा न रुक सकते थे।

श्रार्य श्रीर दास के भेद के श्रांतिरक्त श्रीर कोई जाति-भेद न था। वर्ण वास्तव में दो ही थे , श्रीर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच के। रथी श्रीर महारथी की स्थित साधारण पदाति योद्धा से स्वभावतः ऊँची होती। इस प्रकार रथियों के इतिष्य परिवार यद्यपि विशः का ही श्रंश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों—वैश्यों—से श्रपने के। ऊँचा सममते। रथियों या इतियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति—राजन्य लोग—साधारण रथियों या इतियों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते। उधर यज्ञों का कियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहितों की भी एक पृथक श्रंणी बनने की प्रवृत्ति हुई। विद्या श्रीर ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते श्रीर श्रपना जीवन जंगलों के श्राश्रमों में काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशः का ही एक श्रंश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-भेद होने पर भी सब श्रार्यी में परस्पर खानपान श्रीर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था।

## उ. खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज ब्रीहि ख्रौर यव थी, किन्तु यव में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, खनाज, मांस सादे रूप

१. उभी वर्णी--ऋ०१, १७६, ६।

२. समानी प्रपा सह वो श्रन्नभागः—श्रथ० ३, ३०, ६।

में मुख्य भोजन थे। आर्य लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय के। उस समय भी अध्न्या श्रर्थात् न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या अतिथि के आने पर<sup>३</sup> बैल अथवा वेहत ( बाँक गाय ) की भ मारने की प्रथा थी । सेामरस तथा सुरा ( श्रनाज का मद्य ) श्रार्थी के मुख्य पान थे ।

वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रीर श्रधोवस्त्र होता। उष्णीष भया पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते श्रौर चाम पहनने का भी काफ़ी रिवाज था। ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण मृग की खाल पहनते । पुरुष श्रौर स्त्री दोनो सोने के हार, कुण्डल, केयूर श्रादि पहनते थे। धनी लोग जरी का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्राय: केशों का जुड़ा बनाते श्रौर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत श्रपरिचित न थी८।

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथेां की दौड़ का बहुत प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के ५३ पासों से जुआ खेला जाता । संगीत वाद्य श्रौर नाचने का शौक भी खूब था। चोट से, फुँक से श्रीर तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते— दुन्दुभि, शृंग, तृ्ण्व, शंख, वील्ण श्रादि १°। दुन्दुभि श्रायी का मारू बाजा था श्रीर वह "शत्रुश्रों के दिल दहला देता" ११।

वहीं ३, ३०, १। 9.

ऋ० १०, ८१, १३; श्रथ० १४, १, १३।

श्रथ० ६, ६ (३), ६ । ₹.

ऐत॰ ब्रा॰ १, १४।

श्रथ० १४, २, ४। Ł.

वहीं, ८, ६, ११। €.

वहीं ११, ४, ६।

वहीं ६, ६८।

ऋ १०,३४,१ तथा म।

श्रथ० २०, १२६, १०; यजुः ६०, १६-२० ।

श्रथ० ४, २०-२१। 11.

#### § ७२. श्रार्य राष्ट्र का श्रादर्श।

श्रार्यों के जीवन का सम्पूर्ण श्रादर्श यजुर्वेद की इस प्रार्थना में ठीक ठीक चित्रित हुआ है—

हे ब्रह्मन् , इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी—विद्या के तेज से सम्पन्न ब्राह्मण् पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; दुधार गौवें, बोमा ढोने के। समर्थ बैल, तेज घोड़े, रूपवती ( श्रथवा कुलीन ) युवितयाँ, विजयी रथी ( रथहा: = रथ में बैठने वाले चित्रयों के सरदार ), सभाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के वीर ( सन्तान ) पैदा हों! जब जब हम कामना करें पानी बरसे! हमारी श्रोषधियाँ फलों से भरपूर हो पकें! हमारा योग ( समृद्धि ) श्रीर चोम ( कुशल ) सम्पन्न हो। १

# § ७३. ज्ञान और वाङ्गय अ. ऋचायें यजुष् और साम

प्राचीन द्यार्थ एक विचारशील द्यौर प्रतिभाशाली जाति थे। उन का मिस्तिष्क द्रारयन्त उपजाऊ था। दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में किसी वाङ्मय त्रौर साहित्य की रचना नहीं की जब कि द्यार्थ ऋषियों के हृद्य-स्नोत से पहले पहल किता की धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियों त्रौर ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में त्रब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक्त तथा त्राठवाँ मण्डल समूचा काण्व वंश के श्रृष्टिषयों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है—गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, त्रात्रेय, बाईस्पत्य और विसष्ठ, ये उन वंशों के नाम हैं। नौवें मण्डल में एक ही देवता—सेम प्यमान—के विविध ऋषियों के सूक्त हैं, श्रौर दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१—१९१ सूक्त) विविध ऋषियों के और विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं।

१. यजुः २२, २२; तथा श० ब्रा० १३, १, ६।

कुछ एक सुक्तों (८, २७—३१) पर ऋषि के रूप में मनु वैवस्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी श्रीर ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐळ श्रीर उर्वशी का संवाद भी एक सूक्त (१०, ९५) में है, और उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम सं लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश ( त्र्ययोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) के भाई का नाम गृस्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरु हुआ। राजा शिवि श्रौशीनर ( २६वीं पीढ़ी ) श्रौर प्रतर्दन काशिराज ( ४० पीढ़ी ) के नाम से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों की मुख्य परम्परा ऊर्व ( २९ पीढ़ी ), दत्त-त्रात्रेय ( ३० पी० ), विश्वामित्र ( ३१ पी० ) श्रौर जमद्ग्नि ( ३१पी० ) के समय से शुरू हुई, श्रौर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ। दीर्घतमा ( ४० पी० ), भरद्वाज ( ४० पी० ), लोपामुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वंश में श्रीर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, श्रीर यज्ञों की स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों की बड़ी बड़ी संगतें जुड जातीं. जो विदय कहलातीं थीं। ये विदथ धीरे धीरे दार्शनिक श्रौर सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये।

राजा श्रजमीढ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कएव था, श्रौर करव का बेटा मेधातिथि कारव (५५ पी०) एक बड़ा ऋषि हुआ। उत्तर पञ्चाल के राजा सुदास श्रौर उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव (६८ पी०) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि श्राध्यात्मिक विचार का श्रारम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी

१ दे० # ६ ।

कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्द्र भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है।

### इ. लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें

इस पिछले युग में, श्रर्थात् राजा सुदास, सोमक, कुरु श्रादि के समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली श्राती थीं। श्रव उन के संकलन, वर्गीकरण श्रीर सम्पादन की श्रीर लोगों का ध्यान गया। उन संकलनों को संहिता कहा गया, श्रीर इसी कारण हम उस युग को संहिता-युग कहते हैं।

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों वनने लगीं, उस का मुक्ते एक विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आर्य विचारकों ने वर्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया । लिखना प्रच-लित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते गीतों और सूक्तों अर्थात् सुभाषितों और ज्ञानपूर्ण उक्तियों का संग्रह कर लिया जाय। यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहि-ताओं में इकट्टा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रीरका शिक्त थी।

हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्विन के उस में छोटे से छोटे खरड कर दिये गये हैं—जिन के फिर दुकड़े नहीं हो सकते; उन खरडों में से स्वर और व्यंजन श्रलग श्रलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी स्वाभाविक श्रीर वैज्ञानिक रीति से वर्गों में बाँटा तथा क्रम में लाया गया है। एक ध्विन का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्विन। दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार श्रीर कितनी छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्णमाला रची होगी! श्रमपढ़

१ दे० 🕸 १४।

आदमी भी बोलते श्रोर बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे. श्रौर उन के अन्दर वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव श्रौर शब्दों के सर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अन्तर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते श्रीर गीत रच सकते श्रर्थात कविता कर सकते हैं। श्रारम्भ के सब कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों श्रौर भावों का स्वाभाविक प्रकाश था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकी, तब उन के। बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, जन के छन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों श्रीर उन शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। श्रौर तब इन विषयों की छानवीन होने पर छन्द:शास्त्र, वर्णमाला तथा वर्णीच्चारणशास्त्र, श्रीर व्याकरण श्रादि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। वर्णों के उच्चारण के नियमों को ही हमारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्षा को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। छन्द:शास्त्र श्रीर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना आवश्यक है। श्रीर उस का आरम्भ राजा सुदास श्रौर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ हो साथ चली थी, से। निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा।

वसु चैद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर श्रौर भारतयुद्ध से बारह पीढ़ी पहले त्र्ययोध्या के वंश में राजा हिरएयनाभ (८२ पी०) हत्र्या। भारत वंश की एक छोटी शाखा में, जो हिस्तिनापुर ऋौर ऋयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। कृत हिरएयनाभ कौशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई, श्रौर वे पूर्व साम (पूरव के गीत या पहले गीत ) कहलाये। स्पष्ट है कि ऋक, यजुष श्रौर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था।

शन्तन के दादा राजा प्रतीप के समय दिच्या पञ्चाल का राजा ब्रह्मदत्त (८६ पी०) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिक्ता से ब्रह्म-दत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र का रचना की। जैगीषब्य के बेटे शंख श्रौर लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कण्डरीक (या पुण्डरीक) और सुवालक (या गालव ) बाभ्रव्य पाञ्चाल भी जैगीषव्य के शिष्य थे। इन दोनों पाञ्चालों में से करडरीक द्विवेद और छन्दो-ग कहलाता, तथा बाभ्रव्य बह्वृच (बहुत ऋचों का ज्ञाता), स्रोर क्राचार्य। बाभ्रव्य के विषय में यह स्रानुश्रुति है कि उस ने शिक्षा-शास्त्र का प्रणयन किया, तथा ऋक्-संहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया। प्रणयन (प्र-नी) का ऋर्थ है ध्रवत्तन, पहले पहल स्थापित करना और चला देना। बाभ्रव्य ने शिक्ता-शास्त्र का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट श्रर्थ मुक्ते यह प्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय को एक शास्त्र का रूप दे दिया—उस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह विवेचना बाभ्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस के समय तक पूरी परिपकता पा चुकी थो। वैसी बात श्रनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे—हिरण्यनाभ श्रौर कृत—बाभ्रव्य सं क्रमशः चार श्रौर तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे। वर्णी की विवेचना श्रीर संहितायें बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर-निर्भर पहलूथे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, अर्थात् वर्णमाला के अध्ययन को एक शृंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्-संहिता का क्रमपाठ बनाया। इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले श्रन्दाजन १५५० ई० पू० में—हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी<sup>९</sup>। श्रीर तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।

<sup>9.</sup> do #8 98 1

#### उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण

वेद का श्रन्तिम श्रौर प्रामाणिक संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था श्रौर श्रपने समय का सब से बड़ा विद्वान था। वेदव्यास उस का पर है, जिस का ऋर्थ है वेद का वर्गी-करण करने वाला। वेद का श्रर्थ ही है ज्ञान। जब वर्णमाला श्रीर लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना उचित ही था। व्यास ने तमाम वेद की पाँच संहितायें कर दीं। ऋक, यजुष श्रीर साम की तीन धारायें मिला कर त्रयी (तीन) कहलाई, श्रीर श्रथवेंवेद तथा इतिहास-वेद् मिला कर कुल पाँच वेद , अर्थात् उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली त्राती श्रनुश्रुतियों - त्राख्यानों, उपाख्यानों, गाथात्रों, वंश-विषयक उक्तियों त्रादि-के त्राधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर हिरएयनाभ (८२ पीढ़ी) के समय या श्रीर पहले से चली थी, उसे व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (वेद ) का संकलन किया. श्रीर उस संकलन से नई खोज का एक प्रवल उत्तेजना मिली। पाँच विभाग में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानवीन करने—श्रर्थात उस की

<sup>1.</sup> चार वेद गिनने की शैली नई है। वह सूत्र-प्रन्थों के बाद। की है। पुरानी परिगणना में ऋक्, यनुः, साम—यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब गयी के श्रतिरिक्त श्रथर्व श्रीर इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। छा० उप० ७, १, २ में नारद सनस्कुमार को यह बतजाते हुए कि उस ने तमाम विद्यायें पदीं पर उसे श्रास्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि बजुर्वेद सामवेदमाथर्वेणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमम् " । श्रर्थ० के विद्यासमुद्देश (१-३) में बिखा है—सामर्यंजुर्वेदाश्चयी। श्रथवंवेदेतिहासवेदी चेति वेदाः।

भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों ऋदि के ऋध्ययन और मनन की जारी रखने—के लिए अपने विभिन्न शिष्यों की बाँट दिया। व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकर्त्ता, सम्पादक और विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान की एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगों की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया। व्यास से पहले के ज्ञान (वेद) के पाँच ही मार्ग थे। उन के आतिरिक्त शिचा आदि जिन ज्ञानों की ताजा ताजा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी प्रश्च-मार्गीय ज्ञान का संकलन करने से ही उपजे थे। इसी कारण वे वेदांग कहलाये

### परिशिष्ट

प्राचीन युगों की

| पी० सं० | श्रयोध्या          | विदेह    | वैशाली           | शार्थ्यात            | कारूष       | दुह्य       |
|---------|--------------------|----------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| १       | मनु                |          |                  |                      |             | •••         |
| २       | इच्चाकु            | •••      | ।<br>नाभानेदिष्ठ | ।<br>शर्याति         | करूष        | •••         |
| 3       | विकुत्ति<br>(शशाद) | निमि     | •••              | त्र्यानर्त्त         | कारूष लोग   | •••         |
| 8       |                    | •••      | •••              | रोचमान,<br>रेव, रैवत |             |             |
| ų       | •••                | मिथि जनक | •••              | यादव                 | हैह्य       | •••         |
| ξ       | •••                | •••      | •••              | 1                    |             | <del></del> |
| હ       | •••                | •••      | •••              | यंदु                 | •           | दृह्य       |
| १२      | •••                |          | •••              |                      |             |             |
| 88      | •••                | •••      | •••              | •••                  | रे<br>हैह्य | •••         |
| २०      | युवनारव (२)        | •••      | •••              | शशबिन्दु             |             | •••         |
| २१      | मान्धाता           | •••      | •••              | •••                  |             | •••         |
| २२      | पुरुकुरस           | •••      | •••              | •••                  | •••         | •••         |
| २३      | •••                | •••      | •••              | •••                  | महिष्मन्त   | ं गान्धार   |
| ર્વ     | •••                |          | •••              | •••                  | भद्रश्रेषय  | • • •       |

#### 羽

#### वंशतालिकायें

प्रा॰ मा॰ पे॰ अ॰ में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम सं स्थिति उपर उन वशाविलयों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। निश्वित है; बाकी उन के वीच अन्दाज से फैलाये गये हैं। शीर्षक काले टाइप वंश

| तुर्वसु           | पू० श्रानव | उ० प०<br>श्रानव | पौरव       | काशी        | कान्यकुब्ज  | पो० सं०       |
|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| •••               | •••        | •••             | •••        | •••         | •••         | १             |
| •••               | •••        |                 | •••        | •••         | •••         | ₹ .           |
|                   | •••        | •••             | पुरूरवा    | •••         | <del></del> | 3             |
| •••               |            | •••             | श्रायु     | •••         | श्रमावसु    | 8             |
| •••               |            | •••             | नहुष       | <u></u> ;·  | •••         | ५             |
| <del></del>       |            |                 | ्ययाति<br> | त्तत्रवृद्ध | •••         | ६             |
| ।<br>तुर्वेसु<br> |            | श्चनु<br>       | पुरु<br>   | <br>काश     | •••         | ७<br>१२<br>१४ |
| •••               | •••        |                 |            |             |             | २०            |
| •••               | •••        |                 | •••        |             | •••         | 58            |
|                   |            |                 | • • •      | •••         |             | २२            |
| 9                 | 7          | •••             | •••        | •••         |             | २३            |
| •••               |            |                 | •••        | दिवोदास(१)  |             | २५            |

| पी० सं० | त्र्रयोभ्या           | विदेह | वैशालो      | यादव                                    | हैह्य                      | दुह्य |
|---------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------|
| २६      | •••                   | •••   | •••         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                        | •••   |
| २७      | •••                   | •••   |             | •••                                     |                            | •••   |
| २९      | •••                   | •••   | • • •       |                                         | •••                        | •••   |
| ३०      | त्रस्यारुग            | •••   | •••         |                                         | कृतवीर्य                   | •••   |
| ३१      | •••                   | •••   | •••         |                                         | श्चर्जुन                   | •••   |
| ३२      | सत्यवतत्रिशङ्क        | •••   |             | •••                                     | •••                        | •••   |
| ३३      | हरिश्चन्द्र           | •••   |             |                                         | •••                        | •••   |
| 38      | रोहित                 | •••   |             | 1                                       | तालजंब                     | •••   |
| ३६      | •••                   | •••   | •••         | परावृट्                                 | वीतिहोत्र<br>भोज, श्रवन्ति | •••   |
| ३८      | •••                   | •••   | करन्धम      | •••                                     | •••                        | •••   |
| ३९      | बाहु                  | •••   | भ्रवीचित    | •••                                     | •••                        | •••   |
| ४०      |                       | •••   | मरुत्त      | विदर्भ                                  | यादव चेदि                  | •••   |
| ४१      | सगर                   | •••   | •••         | कथ भीम                                  | कैशिक                      | •••   |
| ४२      | श्रसमञ्जस             | •••   | •••         | •••                                     | चिदि                       | •••   |
| ४३      | <b>श्रं</b> शुमन्त    | •••   | •••         | •••                                     | •••                        | •••   |
| 88      |                       | ••    |             |                                         | •••                        | •••   |
| ૪૫      |                       | •••   | •••         | •••                                     |                            |       |
| ४६      | •••                   | •••   | •••         | •••                                     | •••                        |       |
| ૡ૦      |                       | •••   |             | भीमरथ                                   | •••                        |       |
| ५१      | ऋतुपर्ग               | •••   |             | •••                                     | सुबाहु                     |       |
| ५२      | •••                   | •••   | तृग्यविन्दु | •••                                     |                            |       |
| ५३      |                       | •••   | विश्रवा     | •••                                     | •••                        |       |
| વષ્ઠ    | ामत्रसह-<br>कल्माषपाद | •••   | विशाल       | •••                                     | •••                        |       |

| <br>तुर्वसु | पू० श्रानव     | उ० प०<br>श्रानव     | पौरव      | काशी             | कान्यकुब्ज | पी० सं०  |
|-------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
|             | तितिच्च        | ्रशीनर <sup>9</sup> | •••       | •••              | •••        | २६       |
| •••         | •••            | शिवि                |           | •••              | •••        | २७       |
| •••         |                | केकय                |           | •••              |            | २९       |
| •••         |                | •••                 | •••       | •••              | गाधि       | ३०       |
| •••         |                | •••                 |           |                  | •••        | ३१       |
| •••         |                |                     | •••       | •••              | विश्वरथ    | ३२       |
| •••         |                | •••                 |           |                  |            | ३३       |
| •••         |                | •••                 | •••       | •••              |            | ३४       |
| •••         |                |                     |           |                  |            | ३६       |
| •••         |                |                     |           |                  |            | ३८       |
|             |                |                     |           |                  |            | ३९       |
| •••         |                |                     |           | दिवोदास(२)       |            | ४०       |
| <br>मरुत    | विवि           |                     | •••       | प्रत <b>र्दन</b> |            | - 8      |
| •••         |                | •••                 | •••       | वत्स             |            | ४२       |
| (दुष्यम्त)  | सङ्ग वङ्ग सादि | •••                 | दुष्यन्त  | श्रतकं           |            | ४३       |
| •••         |                | •••                 | भरत       | •••              | 1          | ४४       |
|             |                | •••                 | •••       |                  |            | ४५       |
|             |                | •••                 | (भरद्वाज) |                  |            | ४६       |
|             |                | •••                 |           |                  |            | ५०       |
|             |                | •••                 | हस्ती     |                  |            | ५१       |
|             |                | •••                 |           |                  |            | ५२       |
|             | •••            | •••                 | श्रजमीढ   | •••              |            | ५३<br>५४ |
|             | <u> </u>       | :                   | 1         |                  | 1          | 170      |

**३. दे॰** ताबिका (२)।

| _      | ı         | 1       | T        | 1           | 1                |                   |
|--------|-----------|---------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| की संब | श्रयोभ्या | विदेह   | यादव     | याद्व       | उ० पञ्चाल        | द० पञ्चाल         |
| ्रा इस | •••       | •••     |          | •••         | •••              |                   |
| ५६     | •••       | •••     |          | •••         | •••              |                   |
| 40     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| ६०     | दिलीप(२)  | •••     |          |             | •••              |                   |
| ६१     | •••       | •••     | मधु      | •••         | •••              |                   |
| ६२     | रघु       | •••     | •••      |             |                  |                   |
| ६३     | श्रज      |         | •••      | •••         | •••              |                   |
| ६४     | दशरथ      | सीरध्वज |          | •••         |                  |                   |
| ફ્ષ    | राम       |         | सत्वन्त् | •••         | •••              |                   |
| ६६     |           | •••     | भीम साखव |             | स्अय             |                   |
| ६७     | कुश       | •••     | ग्रन्धक  | वृष्टिगा    | च्यवन -<br>पिजवन |                   |
| ६८     | •••       | •••     | •••      |             | सुदास            |                   |
| ६९     | •••       | •••     |          | •••         | सहदेव            |                   |
| ૭૦     | •••       | •••     |          |             | सोमक             |                   |
| ७१     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| હહ     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| ૭૮     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| ७९     |           | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| ८३     | हिरययनाभ  | •••     | •••      | 3<br>1<br>1 | •••              |                   |
| ८६     | •••       | •••     | •••      | •••         |                  |                   |
| তে     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              | <b>ब्रह्म</b> द्त |
| ९०     | •••       | •••     | •••      | •••         | •••              |                   |
| ९२     |           | •••     | उद्यसेन  | •••         | द्रुपद           |                   |
| ९३     |           | •••     | कंस      | •••         | द्रोग            | द्रुपद            |
| ९४     | बृहद्बल   | •••     | •••      | (कृष्या     | श्चरवरथामा       |                   |

| <b>8</b> | पौरव<br>(स्तिनापुर | पौरव मगध       | पौरव चेदि     | पू० श्रानव | यी वं           |
|----------|--------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
|          | •••                |                | •••           |            | प्र             |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ५६              |
|          | •••                |                | •••           |            | ५८              |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ६०              |
|          | •••                | •••            | •••           | •••        | ६१              |
|          | •••                | •••            | •••           | •••        | ६२              |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ६३              |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ६४              |
|          | •••                |                | •••           | •••        | ६५              |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ६६              |
|          | •••                | •••            |               |            | ĘĿ              |
| Ì        |                    |                |               |            | 1               |
|          | संवरण              | •••            | •••           | •••        | <b>६८</b><br>६९ |
|          | •••                | •••            | •••           | •••        | 90              |
|          | कुरु               | •••            | •••           | •••        | ত<br>ত          |
|          | •••                | •••            | नसु चैद्य<br> | •••        | <b>9</b> 6      |
|          | •••                | <b>बृहद्रथ</b> | •••           | •••        | હ               |
|          | •••                | •••            | •••           | •••        | ८३              |
|          | •••                | •••            | •••           |            | ८६              |
|          | प्रतीप             | •••            | •••           |            | ८७              |
|          | शस्तनु             |                | •••           |            | ९०              |
| 1        | विचित्रवीर्यं      | नरासम्ध        | •••           | •••        | ९२              |
|          | <b>धतराष्ट्र</b>   |                | •••           |            | ९३              |
|          | पा <b>रद</b> व     | सहदेव          | शिशुपात       | कर्ण       | ९४              |

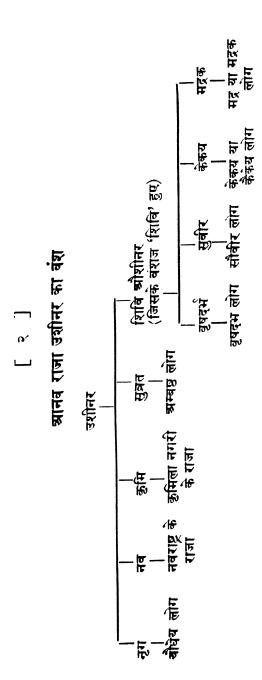

# [३] ऋषि-वंश

| पो० सं     | भार्गव       | श्रांगिरस                          | वसिष्ठ                     | श्चन्य                                            |
|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| ३०         | ऊर्व         | •••                                | •••                        |                                                   |
| ३१         | ऋचीक श्रौर्व | •••                                | •••                        | दत्तात्रेय                                        |
| ३२         | जमदग्नि      | •••                                | देवराज वसिष्ठ              | विश्वामित्र                                       |
| ३३         | •••          | •••                                | •••                        | मधुच्छन्दाः                                       |
| 80         | •••          | <b>बृहस्प</b> ति                   | •••                        | •••                                               |
| ४१         | •••          | दीर्घतमा, भरद्वाज                  | •••                        | •••                                               |
| ४३         | •••          | •••                                | •••                        | श्रगस्त्य, बोपामुद्रा                             |
| <b>ઝ</b> ષ | •••          | विद्थी भरद्वाज<br>(भरतनेगोद्दलिया) | •••                        | •••                                               |
| વ૪         | •••          | भरद्वाज<br>(श्रजमोढ के साथ)        |                            | श्रगस्य (पुलस्त्य<br>का दत्तक पुत्र)              |
| ५५         | •••          | क्रव                               | •••                        | • • •                                             |
| ५६         | •••          | मेघातिथि कएव                       | •••                        | •••                                               |
| ६६         | वाल्मीकि     | •••                                | •••                        | •••                                               |
| ६९         | •••          | वामदेव                             | •••                        | •••                                               |
| ७१         | देवापि शौनक  | • • •                              | •••                        |                                                   |
| ८६         | •••          | •••                                |                            | जैगीषव्य                                          |
| ८७         | •••          | •••                                | •••                        | शंख, लिखित,<br>पुरुडरीक, गालव<br>बाभ्रव्य पाख्वाल |
| ९२         | •••          | •••                                | कृष्ण द्वैपायन<br>वेदव्यास |                                                   |
| ९३         | •••          | •••                                | शुक                        |                                                   |

[ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक इस वंशतालिका के नामों का उल्लेख यद्यपि नौवें प्रकरण में है, तो भी

| वी० सं० | श्रयोभ्या | विदेह        | श्रन्य राजा      |
|---------|-----------|--------------|------------------|
| ९६      |           |              | श्चश्वपति कैकेय  |
| ९७      | •••       | •••          |                  |
| 90      | •••       | जनक उप्रसेन  |                  |
| ९९      | •••       | •••          | प्रवाह्ग पाञ्चाल |
| १००     | दिवाकर    | •••          |                  |
| १०१     | •••       | •••          | •••              |
| १०२     | •••       | जनक जनदेव    | •••              |
| १०३     | •••       | जनक धर्मध्वज | •••              |
| १०६     | •••       |              |                  |

# बाद की वंशतालिका

#### यह प्रसंगवंश यहीं दी जाती है।

| कुरु-पौरव                    | ब।ईद्रथ  | विविध विद्वान् श्रौर मुनि        | गी० सं० |
|------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| परोज्ञित् (२)                | •••      | याज्ञवल्क्य ब्रह्मराति           | ९६      |
| जनमेजय (३)                   | •••      | उदालक आरुणि, पिप्पलाद            | ९७      |
| •••                          | •••      | याज्ञ <b>व</b> ल्क्य वाजसनेय     | ९८      |
| •••                          | •••      | श्वेतकेतु, श्रप्टावक             | ९९      |
| <b>भ</b> भिसीम <b>कृ</b> ष्ण | सेनाजित् | ब्रह्मवाह् का पुत्र याज्ञवल्क्य, | १००     |
| •••                          | •••      | विद्ग्ध <sup>े</sup> शाकल्य<br>… | १०१     |
| •••                          | •••      |                                  | १०२     |
| • • •                        | •••      |                                  | १०३     |
|                              | • 1 •    | सत्यकाम जाबाल                    | १०६     |

#### टिप्पशियाँ

\* ४ प्राचीन भारतीय त्र्यतुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से सम्बद्ध प्रश्न

#### प्र. क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ?

भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव-लियाँ तथा इतिहास सुरक्तित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थक समभा जोने लगा था।

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ऋोर ऋाधुनिक विद्वानों का ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के जमाने में (अठारहवीं शताब्दी ई० के अन्त में) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया था । उस आरम्भिक अध्ययन से कुछ फल भी जरूर निकला। पुराण में नील नदी का उद्भव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को आधुनिक नृष्या मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्नोत खोज निकाला! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि या कम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा।

उधर सन् १८८५ सं १८२८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा॰ मिल, जेम्स् प्रिन्सेप त्रादि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन श्रभिलेखों श्रीर सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई श्रीर श्रमूल्य खान भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए खोल दी॰। उन का ध्यान एकाएक उस कीमती श्रीर उपजाऊ त्रेत्र ने खींच लिया, श्रीर उस के मुकाबले में श्रीर सब उन्हें तुच्छ जँचने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी ई॰ कं उत्तरार्ध में श्रभिलेखों, सिक्कों श्रादि की खोज जोरों से जारी रही, श्रीर श्रव तो वह एक पृथक विद्या ही बन चुकी है। श्रभिलेखों श्रीर सिक्कों श्रादि के श्रध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई श्रंश में पौराणिक सामग्री को ग़लत सिद्ध किया। इसी बोच दर्नर श्रादि विद्वान् पालि के इतिहास-प्रन्थों—महाबंस श्रीर दीप-वंस—की श्रोर ध्यान दिला चुके थे, श्रीर उन प्रन्थों की बौद्ध श्रनुश्रुति भी पौराणिक श्रनुश्रुति से कई श्रंशों में टकराती पाई गई। इस प्रकार पौराणिक श्रनुश्रुति पर से विद्वानों का विश्वास उठ गया, जो श्रव भी पूरी तरह पुन: स्थापित नहीं हो सका।

सन् १९०४ ई॰ में विन्सेन्ट स्मिथ ने श्रपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास ( ऋली हिस्टरी ऑव इंडिया ) प्रकाशित किया। ''ऐतिहासिक तारतम्य की तमीजा का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः श्रभाव हैं ।'' किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा प्रनथ लिखा जिस में भारतीय इतिहास की विविध सामग्री—श्रभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी वृत्तान्तों श्रादि—की नवीन श्रालोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाश्रों श्रोर सैकड़ों पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक श्रृङ्खलाबद्ध वृत्तान्त

<sup>1.</sup> प्राचीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, पृ. ३७-४१।

२. पोलिटिकल साइन्स कार्टली, न्यू यौर्क, कि॰ ३४, ए॰ ६४४।

तैयार किया गया था । अपने यन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरु होता है, और उस से पहले के सब युग इतिहास के चेत्र से बाहर हैं। "भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी सन् से तीन हजार बरस पहले शुरु होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पाग्डु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नाम के बड़े महाकाव्य में वर्णन है। परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता...." इत्यादि (चौथा संस्क०, पू० २८)।

# इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीब छुरु होता हैं ?

श्रमुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न भी गुँथा हुश्रा है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास श्रारम्भ किया जाय तो वह एक निर्जीव श्रम्थ घटनावली मात्र प्रतीत होता है। पहले की घटनाश्रों को सममे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो पाती। भारतीय सभ्यता की बुनियाद बड़े श्रंश में उस काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होती है, श्रीर संस्थाश्रों के विकास का तन्तु पहले से चला श्राता जान पड़ता है। न केवल श्राध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक संस्थाश्रों का विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का युत्तान्त है। यदि उस बृत्तान्त का कुछ श्रंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, या हमें उलमे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह सकीं, तो इस का यह श्रर्थ नहीं कि वह श्रंश था ही नहीं। उस श्रंश के

विना दूसरे श्रंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग में हमारे पूर्वज जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के पक्के मकान भी काल की सुरूरता के कारण शताब्दियों के आधी-पानी में नष्ट हो गये हों और उस का कोई ठोस अवशेष बचा न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई। यह ठीक है कि सभ्यता का विकास ऋौर महत्त्वपूर्ण घटनायें ऋपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वाङ्मय श्रौर साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? श्रौर वह वाङ्मय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या श्रवहे-लनीय है ? सूतों श्रोर चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल कर रक्खा था। आधुनिक आलोचक यदि चारणों के वृत्तान्तों को सुलभा कर उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की श्रयोग्यता है। यह ठीक है कि वाङ्मय के इन सूद्म अवशेषों की आलोचना बहुत अधिक नाजुक श्रीर कठिन कार्य है, श्रीर इस में सफलता दुर्लभ है। किन्तु पहले काल के इतिहास की यह सामग्री मैाजूद है, श्रीर इस के रहते हुए केवल इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलभा नहीं सकते, उस काल के। प्रागैति-हासिक कहना एक श्रमगेल बात है।

# उ. प्राचीन श्रार्थीं का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति-हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न

भारतवर्ष की सभ्यता श्रीर संस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० से बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता। उस सभ्यता श्रीर संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाङ्मय में मिलता है। प्राचीन पौराणिक श्रानुश्रुति भी उसी वाङ्मय का एक श्रंश है। किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्प्रदाय उस श्रानुश्रुति की श्रावहेलना करता श्रीर बाकी—सुख्यत: धार्मिक—वाङ्मय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस श्रारम्भिक इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग,

ब्राह्मण-उपनिषद्-सूत्रप्रत्य-युग या उत्तरतै दिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग (epic period) श्रीर बैाद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एका- एक पारिसयों श्रीर यूनानियों के श्राक्रमण तथा मीर्य साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है (जैसे, रैप्सन-- एंर्पंट इंडिया में)।

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म श्रीर वाङ्मय का ही विकास होता रहा, श्रीर उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना पारिसयों श्रीर सिकन्दर का श्राक्रमण ही थी। पहले इतिहास का युग-विभाग धर्म श्रीर वाङ्मय के विकास के श्रनुसार है, श्रागे एकाएक राजनैतिक घटनाश्रों के श्रनुसार। अर्थ युवती अर्थ जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है। इन्हीं विद्वानों के मतानुसार श्रार्य लोग पारसी श्राक्रमण से करीब एक हजार बरस पहले वायव्य सीमान्त से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए, श्रीर उस श्राक्रमण से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा श्रीर पूरा विजय कर चुके थे कि उन अदेशों की मुख्य जनता श्रार्य हो गई श्रीर उन सब प्रदेशों में श्रार्य भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में काई राजनैतिक घटना नहीं हुई! कैसी उपहासास्पद स्थापना है!

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयों में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सचेष्टता पुष्कल रूप में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल दृष्टि का भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था। बाद के युगों में अनेक विजय की घारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में से केाई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic)

परिवर्तन हो पाता। आर्थी की विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ां और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल में वह हुई उस राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना अपने के उपहासास्पद बनाना है।

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्यत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद कुछ कुछ खटकती है, श्रीर इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक घटनाश्रों के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडौनेल श्रीर कीथ के वैदिक इंडेक्स में) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; श्रीर उस में श्राने वालं घटनाश्रां के श्राकिस्मक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, श्रीर न उन्हें नत्थी कर के कोई श्रृङ्खलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है।

श्रन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान् यह घोषणा कर देते हैं कि प्राचीन हिन्दु श्रों में ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव था, इसी लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक श्रलग विवाद का प्रश्न है, श्रोर यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दु श्रों के ऐतिहासिक वाङ्मय—पौराणिक श्रनुश्रुति—का निकम्मापन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता। दूसरे पहलु श्रों से देखने पर प्राचीन हिन्दु श्रों में ऐतिहासिक बुद्धि का वैसा श्रभाव नहीं दीखता; श्रभिलेखों की भरमार वैसा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटना श्रों का बृत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा बरस पीछे दूसरे चालुक्य-वंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते हैं कि मध्य काल में श्रा कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया श्रीर उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलों किक-जीवन-सम्बन्धी घटना श्रों की तुच्छता श्रीर पारलों किक विषयों के महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास की उपेसा का कारण बना। उस का फल यह हु श्रा कि पहले से जो ऐतिहा-सिक श्रनुश्रुति चली श्राती थी उसे भी तत्का लोन विचारों में ढाल दिया गया,

तथा उस में धर्मीपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिला दी गई; और इस प्रकार विगड़े हुए ऐतिहासिक वाङ्मय की पा कर आज हम हिन्दुत्रों में ऐतिहासिक बुद्धि के श्रभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा रहेगा।

#### न्द्र, 'पुराण-युग' तथा पौराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग

इस के ऋतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पौराणिक अनुश्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेत्ता को चेष्टा कर अपने का उक्त उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते । भाक्तिंऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः ! श्रपनी विचार-सरिए। कं श्चन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं भिभकते हैं। उन के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराण-यूग ( Epic period ) रहता है। उस पुराण-युग से क्या श्रमिशाय है ? जिस काल में पुराण श्रीर महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं (लगभग १९० ई० पू०) से गुप्त राजाओं तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है-वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराखों श्रीर महाकाव्यों में उल्लेख है। फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में पीछे श्राये. पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक श्रतीत काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र श्रंकित किया जा सकता है। तब क्या इन से उस अतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय ब्रत्तान्त नहीं दुहा जा सकता ? क्यों नहीं ?

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग, जुरूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान् नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त राजाओं तक का इतिहास बनाने में श्रमिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों श्रादि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है। फिर पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्यों समक्षा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उपयोग करने कं बजाय, साहसपूर्वक क्यों न उस की पूरी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ?

### ल. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार

उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में एक नये सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी है। इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी-प्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुरास टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्टीज स्त्राव दि किल एज ने पहले पहल इस नई सरिए की सूचना दी। जायसवाल ने शैशुनाक एंड मीर्थ क्रीनोलाजी, दि ब्राह्मिन एम्पायर श्रादि में उसी सरिशा पर आगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी प्रन्थ पन्श्येंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशन प्रकाशित हुआ। वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक प्रंथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान् किर्फ़ेल ने पार्जीटर के पुराख टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराख पश्च-लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर की सूचना महामहोपा-ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुराणज ( ज० बि० स्रो० रि० सो० १४, पृ० ३२३ प्र ) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों के। जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं। श्राभिलेखों के श्रध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था. तो उस की पुष्टि भी की है। पुराए के अनुसार चेदि वंश ऐक वंश की एक शाखा था, श्रीर विन्ध्य की पूरवी दूनों में कभी राज्य करता था । खारवेल के इप्रभिलेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। (ज० बि० आ० रि० सं1० १३, पृ० २२३)। रूपरेखा का यह खरड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० सीतानाथ प्रधान की दि कौनोलोजी क्रॉव एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई है, (कलकत्ता १९२७)। वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान को दृष्टि क्रौर पद्धित वहां है जो पार्जीटर क्रौर जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेखा में श्रनुसरण किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर के श्रनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के श्रनुसार बनाया गया है। डा० प्रधान का मत श्रनेक श्रंशों में उस के श्रनुक्त पर कहीं प्रतिकूल भी है। उन्हों ने राम दाशरिय के श्राठ पाढ़ी पहले से महापद्म नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने ११५० ई० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर श्रीर जायसवाल के मतों के साथ बारोकी से मिलान नहीं किया, इस लिए में श्रभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाश्रों को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के श्रभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा।

डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने भी अपने पालिटिकल हिस्टरी ऑव पन्स्येंट इंडिया (प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का प्रन्थ अनेक अंशों में स्मिथ की अर्ली हिस्टरी से अच्छा है । उन की यह बात प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है—ऐसा नहीं कि शुरु में वैदिक, उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौर्य, शुंग आदि युग। उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से कुछ पहले, परीचित् के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक बाङ्मय—ब्राह्मण प्रन्थ, उपनिषद् आदि—,बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रुति हैं। प्राग्बुद्ध काल में वे पाँच

मुख्य राजनैतिक घटनान्त्रों का उल्लेख करते हैं—(१) पारीचित राजान्त्रों का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजान्त्रों का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का उत्थान, श्रौर (५) काशी-राज्य का श्राधःपात तथा काशल का श्रास्युद्य।

पौराणिक श्रनुश्रुति के श्रनुसार ब्राह्मण बन्थ श्रीर उपनिषद् महाभारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में ऋर्जुन पाएडव के पोते राजा परीचित् श्रौर उस के वंशजों का उल्लेख श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप से है। यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीचित् के पहले कौरव-पाग्डव-युद्ध होने की वात सुना जाती है। किन्तु रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( पृ० २० ) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहने हैं- "रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद (१०,९३, १४) राम नामक एक शिक्तशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का केशिल से सम्बन्ध नहीं बताता " ( पृ० ४७ ) । वैदिक साहित्य की चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि वेद में घरगद के पेड़ श्रौर नमक का भी उल्लेख नहीं हैं। ये वस्तुएँ वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वाली को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख वेद में भ्यावश्यक रूप से होता। उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का श्रभाव सिद्ध कर सकेगी, श्रन्यथा नहीं। राम श्रीर सीता की ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेचा थी तो हमारे विद्वान मित्र को वह कौटिलीय ऋर्थशास्त्र (१,६) में मिल सकता था।

उपनिषदों नाला राजा जनक कौरव परीचित् के छः सात पीढ़ी बाद हुआ था, यह बात रायचीधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक वंश का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचीधुरी कहते हैं—सम्भवतः वह वही हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है ( पृ० ३१ )। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अर्जुन पाएडव के पोते परोचित् के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! श्रीर उस के बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा शीर्षक के नीचे रख देते हैं!

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शिक्त थी, और उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सिम्मिलित था, यह रायचौधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतर्दन द्वारा हैहयों के पराभव का उल्लेख है (पृ० ६१-६२)! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं द्वारा मध्य देश के शुंग या काएव राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्भृत की जाती, तो वह इस युक्ति का ठोक नमूना होता! प्रतर्दन और उस से हारने वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्दन की कालस्थिति के लिए महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के लिए कैसे है ? इस पद्धित के विषय में हमें यही कहना है कि न हि कुक्कु आ अर्थ प्रस्वाय कल्पते! यदि अनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के दुकड़े मत उठाइये।

किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्त्व-पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है। रूपरेसा में उसे स्वीकार किया गया है (नीचे ६ ८१)। इस प्रकार अनुश्रुतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैने अनेक गौण अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचौधुरी की बात को माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा।

#### ए. पार्जीटर का कार्य

जायसवाल और पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने मन्थ के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परस्व की है, उस के विकास का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का विरोध करते हैं? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना होगा? क्या वैदिक साहित्य को चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है? और है तो कब? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है। अगले तीन अध्यायों में अनुश्रुति की रच्चा का, उस के रच्चकों का, उस की संहितायें तथा उस की शाखायें बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की हो परीच्चा से हो सका है। पवें अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गी- करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य और कौन सी कल्पित, इत्यादि।

इस त्रारम्भिक परीचा के बाद त्र्यगले छः त्रध्यायों में पौराणिक वंशा-विलयों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता त्र्यनेक स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीचा में यह पाया जाता है कि रामायण की त्र्यनुश्रुति महाभारत त्र्यौर पुराणों की त्र्यपेचा घटिया है। वंशाविलयों में ग्रालतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की ग्रालतियाँ हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूच्म छानबीन का एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है।

इस प्रकार की सूदम छानबीन श्रगले १२ श्रध्यायों में है जो प्रन्थ का मुख्य भाग हैं। इन में राजवंशावितयों की, चतुर्युगी के कालिवभाग की श्रौर ब्राह्मण तथा ऋषि-वंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशावितयों के व्यक्तियों में विवाह युद्ध श्रादि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, श्रौर उन समकालीनताश्रों के सहारे वंशा-विलयों का एक श्रच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यही पार्जीटर की खोज का सार है। इस से पाया जाता है। के छत युग, त्रेता श्रादि भारतीय इतिहास के वैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग श्रादि। बाद में सृष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। श्रन्तिम चार श्रध्यायों में पार्जीटर ने श्रपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं।

#### ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

रूपरेखां के इस खराड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह मुख्यतः पार्जीटर को उक्त खोजों के त्र्याधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन से मतभेद है, या भैंने कुछ श्रतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान टिप्पिएयों में कर दिया है। विचारशील श्रालोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत श्रीर सामञ्जस्यपूर्ण पायेंगे; उस की घटनावली में एक शृङ्खला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। किन्हीं श्रसम्भव श्रन्ध विश्वासों में वह हमें नहीं ढकेलता। उस के अनुसार भारतीय श्रार्य राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से श्रन्दाजन ९५ पीढ़ी श्रर्थात् करीव पन्द्रह सौ वरस पहले हुरू होता है। स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० ई० पृ० तथा जायस-वाल १४२४ ई० प्० रखते हैं। इस प्रकार चार्य राज्यों का चारम्भ पौराणिक . अनुश्रुति के अनुसार श्रदाई तीन हजा़र ई० पू० तक पहुँचता है, श्रोर उस से अर्थात् इच्वाकु और पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागैतिहासिक है। श्राधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातों में श्रीर इस परिएाम में कुछ भी विरोध नहीं है। कई प्रचलित विश्वासों का— जैसे इस बात का कि आर्य लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी—यह इतिहास जरूर विरोध करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर त्राश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन विलक्कल सही है कि वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आर्थों का वायव्य कोए से आना प्रमाणित करती हा। येद के विद्वानों को भी यह बात माननी पड़ी है

( उदाहरण के लिए कीथ—कैम्ब्रिज हिस्टरी, पृ० ७९)। रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में श्रवश्य वर्णन है, पर वह लड़ाई श्रायों के उत्तरपिच्छम से पूरब प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी श्राधुनिक कल्पना है। सुदास, दिवोदास, वध्र्यश्व श्रादि राजाओं का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम श्रादि के विषय में कुछ भी नहीं बतलाता। श्रनुश्रुति के श्रनुसार वे सब उत्तर पञ्चाल के राजा थे, श्रीर श्रनुश्रुति का यह कथन श्राधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र मत से पृष्ट होता है कि ऋग्वंद को भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन बोली है।

सच कहें तो भारत की जातिविषयक (Ethnological) और भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास की ह्यह संगति होती है, और वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में सब से बड़ी और खायी महत्त्व की घटना है। आयों के उस विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास ही करता है, और दूसरो कोई चोज नहीं करती। यदि पौराणिक अनुश्रुति भूठ है तो बिना जाने बूसे इतना बड़ा सामञ्जस्य क्या केवल घुणाच्चर-न्याय से हो गया ? और यह भूठ की मीनार किस के हित, किस की स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी को गई ?

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मैं अपनी तरफ से पौराणिक अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ। एक तो, अनुश्रुति-गम्य इतिहास आर्थी का भारतवर्ष में जिस कम से फैलना बतलाता है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों के अत्तरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला और दिक्खन में आर्थी के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन नीचे १११ में किया गया है; वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्थ लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरी होर

तक पहुँचने के बाद पहले उस के पिछझी आँचल का विजय करे, और पीछे धीरे धीरे पूरब तरफ बढ़ते जाँय। पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर आंग-वंग-कलिंग, फिर आसमक-मूलक, इत्यादि कम सर्वथा स्वाभाविक है। यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात है कि अंग से आयों का प्रवाह वंग तथा किलिंग की तरफ फैल कर गोदावरी की आर्य बस्तियों में जा मिले, और छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अटवी-राज्य विर कर बने रहें (दे० भारतभूमि, विनध्यमेखला प्रकरण)।

दूसरे, अनुश्रुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयीं के फेलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये देशों के। जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर श्राबाद करते रहे हों, सा नहीं हुआ। प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे विभिन्न त्रागे राज्यों में से निकल कर साहसी चन्नियों त्रीर त्राह्मणों की टुक-ड़ियाँ नये देश खोजतीं, श्रौर नये जंगलों के। साफ कर श्राश्रम श्रौर बस्तियाँ बसाती गईं, जिन के स्राधार पर श्रन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे। फैलाव श्रीर उपनिवेशन (Colonisation) की यह एक विचित्र श्रीर विशेष शैली है जो भारतीय श्रार्थी के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला श्रौर विदर्भ तक श्रार्थ उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मृलक की स्थापना हुई ( 🖇 ७५ ), फिर पाएड्य श्रौर सिंहल की बारी श्राई ( 🖇 १०९-११० ); अन्त में वह फैलाव को लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों श्रौर भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची। सिंहल तथा बृहत्तर भारत में श्रायीं के फैलाव का वृत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सर्वसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उस फैलाव और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फैलाव की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूबहू एक है। क्या यह सामञ्जस्य केवल घुणात्तर-न्याय से है ?

फर हम देखते हैं कि भारत के श्रन्दर श्रार्थी का फैलाव पूरा होते ही वह । । यह श्रत्यन्त स्वाभाविक सातत्य श्रीर एकसूत्रता, । पौराणिक श्रनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल श्राकस्मिक है ? क्या हि सामञ्जस्य श्रीर एकसूत्रता पौराणिक श्रनुश्रुति की सामान्य सचाई का अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ?

# **त्रो**. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराख-युग

( Epic Period ) कोई पृथक युग नहीं

श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास श्रार्यावर्त्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास । उस की स्वीकार करने का एक श्रावश्यक परिणाम निकलता है। श्रव का हम प्राचीन इतिहास की धार्मिक श्रौर वाङ्मयकृत ढाँचे—वैदिक, उत्तर वैदिक श्रादि युगों—में देखते श्राये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक वाङ्मयिक ढाँचे में पुराण-युग (Epic period) एक ग़लत वस्तु है, जिस का कोई श्रर्थ नहीं है। पुराण-युग का श्रर्थ यदि पौराणिक श्रनुश्रुति में उल्लिखित घटनाश्रों का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वैदिक युग ही है, श्रौर कुछ श्रंश में वह प्राग्वैदिक—श्रर्थात् वैदिक शृषियों के समय से पहले का—है, जैसा कि ६६६ में भली भाँति स्पष्ट हो वुका है।

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है।
तमूने के लिए डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऋँव इंडियन शिपिंग या डा०
स्मेशचन्द्र मजूमदार की कापोंरेट लाइफ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये। दूसरे अंथ में
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का
विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक युग पहले आता है
जिस की सामग्री वैदिक वाङ्मय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई
बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग। यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का,
मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर।

धार्मिक वाङ्मय ही मुख्य श्राधार है, लौकिक श्रनुश्रुति की उपेत्ता की जाती है। इस दृष्टि में श्रव श्रामूल परिवर्त्तन होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का श्रारम्भ श्रनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी श्रनुश्रुति के श्रनुसार राजनैतिक घटनाश्रों के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विषयों की खोज में तो इस की विशेष श्रावश्यकता है।

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फँसा हुआ है। मैं समभता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक शृंखलाबढ़ भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक श्रंश और यह खरड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की औटलाइन ऑव एंप्रयंट इंडियन हिस्टरी एंड सिविलिजेशन (प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता को रूपरेखा) प्रकाशित हुई; उस में भी मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया। आउटलाइन में वही पुराना ढाँचा—वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि—है। मजूमदार समूचे अनुश्रुतिगम्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानों वे वैदिक और उत्तर वैदिक युग के बाद की घटनायें हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वैदिक और बहुत सी वैदिक युग की हैं! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि की जड़ से बदल देती है, से। समभ लेना चाहिए।

# स्रो. क्या प्राचीन आयों अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का स्रभाव था ?

जो लोग केवल वैदिक वाङ्मय से प्राचीन ऋायों को सभ्यता का सम्दाज करते हैं, वे इस परिगाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आयों में ऐतिहासिक बुद्धि का स्थाभव था। यह परिगाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्रों को खड़ा कर देता है। वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आर्थ एक प्रतिभा-

शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का श्रभाव था ? क्यों ? क्या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रैकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्बलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त्तव्य की, जिसे संसार की श्चनेक श्चर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दुच्चों में लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा-भाविक स्रभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिएाम की मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिगाम स्वयं भ्रान्त है, वह श्रायों के वाङ्मय के एक बड़े श्रंश-राजनैतिक श्रनुश्रुति-की उपेचा करने से पैदा हुआ है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रुति से उन के श्रारम्भिक राजनैतिक जीवन का एक श्रत्यन्त युक्तिसंगत सामञ्जस्य-पूर्ण बुद्धित्राह्य इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुञ्जाइश ही नहीं रहती। किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुति बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्यों ऐसा हुआ ? क्यों हम ने अपने इतिहास की भूलभुलैयाँ में डाल दिया था ?

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन आर्य वाङ्मय के दो विभाग करते हैं—ब्राह्मणिक और क्तिय; पुराण-इतिहास को वे क्रिय वाङ्मय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानो पुराणों और ब्राह्मणिक वाङ्मय में विरोध रहा हो (प्रा॰ अ॰ पृ० ४३)। फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से सच है (पृ० २, ६०-६१)। आप इस के कारणों पर विचार करते हैं कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्त क्यों था (पृ० ६१-६३), और उसी प्रसंग में विभिन्न

प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते हैं। पुराण भी आगे चल कर ब्राह्मणों के हाथ श्रा गये, श्रीर उन्हों ने उन में बहुत कुछ मिलावट की। फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो प्रकार की है-एक ब्राह्मिणक और दूसरी चत्रिय ( श्र० ५ ) । त्राह्मणों ने प्राचीन चत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रुति श्रीर नई मिलावट की अस-म्बद्धता श्रौर परस्पर-विरोध को न पहचान सके, श्रौर फलतः प्राचीन श्रनु-श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिचाश्रों श्रीर उन के पाखरड के विरुद्ध थे उन्हों ने बद्ला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया ( पृ० ६१ )। उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग-वत पुराण उन्हों ने ९ वीं शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया ( पृ० ५७ )। ब्राह्मणों का यही श्रपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्त था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब थी, उहों ने जान बूफ कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो उन के पाखरडों की विरोधिनी थीं ( पू० ९-१० )।

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुक्ते एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती दीखती है। एक तो पार्जीटर शायद श्रनजान में ही यह मान कर ये बातें लिख गये हैं कि प्राचीन काल में श्राजकल की तरह ब्राह्मण एक जात थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थापना को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्भर होता था। यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवाद्यस्त श्रवश्य है। श्रोभा, जायसवाल, भण्डारकर श्रादि भारतीय विद्वान वैदिक काल से भारतवर्ष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं (नीचे क्ष १४)।

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को ब्राह्मिशक श्रीर क्षत्रिय न कह कर त्रमी श्रीर इतिहास कहा जाता तो ठीक होता। उन में किसी जात के भेद का सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण श्रीर चत्रिय श्रलग श्रलग श्रेणियाँ ( classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि त्रयी श्रौर तदाश्रित वाङ्मय में चत्रियों का भी श्रंश है-हिरण्यनाभ, जनक श्रादि राजाश्रों की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; त्रीर ऐतिहासिक वाङ्मय में त्राह्मणों का भी स्रंश है—स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङमय श्रौर ऐतिहासिक वाङ्मय का पार्थक्य केवल श्रमविभाग का सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का और विषयों का भेद है। उन दोनों वाङ्मयों में भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी। स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-वाङ्मय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक स्वाध्याय का श्रनुयोग करता, उसे देवतात्रों की मधु हिव बतलाता तथा श्रथर्व वेद को उस पर निर्भर कहता है ( पृ० ३० टि० ५: पृ० ५५,५६ )। इस प्रकार के झौर प्रमाण नीचे ( ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी यदि "पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मिणक वाङ्मय के कथनों से भिन्न हैं" ( पृ० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो ''ब्राह्मिक" वाङ्मय के प्रन्थों में परस्पर भी है, श्रौर उस का कारण यह है कि प्राचीन आर्थों में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता श्रीर गहरा विचारने की श्रादत था। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् !

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का स्रभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका, तब ब्राह्मणों या "ब्राह्मणिक" वाङ्मय में (ध्यान रिखये, त्रयी या "ब्राह्मणिक" वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का स्रभाव कहना ऐसा ही है जैसा यह कहना कि स्राधुनिक रसायनशास्त्रियों में ऐतिहा-सिक ज्ञान का स्रभाव है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, स्वीर उस के कारणों को खोजना स्नावश्यक: ऐतिहासिक श्रनुश्रुति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी ब्राह्मिक श्रीर चित्रय न कह कर धर्मोपदेशपरक श्रीर इतिहासपरक कहना ठोक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का सम्बन्ध नहीं दीखता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक श्रनुश्रुति में वे बातें भी रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे श्रन्धे थे श्रीर ऐतिहासिक बुद्धि से विञ्चत । पर क्या इसी युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होतो ? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही होता।

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान बूक्त कर ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया, मुक्ते युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय? पार्जीटर का यह विचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणो थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, और वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पृष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थी, वह केवल विद्वानों विचारकों और पुरोहितों की श्रेणी थो। बेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; पर ब्राह्मण-श्रेणी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता और इतना मतमेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से श्रेणी के एक अंश का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो सकती थो। फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो कुछ को छिपाने से चित्रयों को भी। ऐसी क्या बात थी कि ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, और चित्रयों का सदा उन्हें न छिपाने से ?

पार्जीटर का कहना है कि त्रयो-वाङ्मय ने वेदों के संकलनकर्त्ता का नाम जान बूक्त कर छिपाया है, ''ऋग्वेद के संकलन की बात श्रीर उस को श्रृंखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पो साधने का एक षड्यन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह वाद चलाया कि वेद सनातन काल से चला त्राया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था....." (पृ०१०)। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद (त्रयो याश्रुति) के सनातन होने का बाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों ने श्रवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्या त्राह्मण न था जिस की यह घोषणा जिम्मा क्या कंवल ब्राह्मणों पर है ? श्रीर यदि है तो कंवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे ? वंदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। श्रीर क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही श्रमिप्राय रहा है ? वेद सनातन हैं का क्या ऋर्थ समभा जाता है ? कोई उस के ऋथ मात्र की सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों की भी; श्रीर इन विषयों पर वे शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ का उस विचार का मूल प्रेरक कहना निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद-व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की नौबत कैसे त्र्याती है ? यदि बंद के शब्द त्र्यौर उन का क्रम भी सनातन है, तो भी व्यास ने उसका ऋक् यजुः साम में और ऋषियों तथा देवतात्र्यों के श्रनुसार सूक्तों में विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ? श्रौर श्रन्त में, सनातन कहते किसे हैं—क्या सुरूर पूर्वजों की वस्तु को नहीं ? यास्क से पहले के जो पेतिहासिकाः " "सनातन" वेद के श्रन्दर इतिहास की गाथायें देखते थे, उन्हें वेद का इतिहास बतलाने में क्या संकोच था ? त्रयी-बाङ्मय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का

१. निरुक्त, १,१४,२।

२ निरुक्त २, १६, २; १२, १, ५; १२, १०, १।

कारण नि:सन्देह स्पष्ट है। श्रीर वह यह कि व्यास एक श्रात्यन्त सुपरिचित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की श्रावश्यकता न थी, श्रीर उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग—इतिहास—का काम था।

इस कथन में कि ''ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों श्रीर श्रान्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological) व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया" (पृ०६६), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर श्रकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक श्रीर वास्तिक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही हैं? प्राचीन नोतिकारों के नामों का दृष्टान्त लीजिये। कैं।टिल्य ने श्रपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में नामों को समानता या समानार्थकता के कारण काल्पनिक इन्द्र श्रादि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता सममें जाने लगे । लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कैं।टिल्य एक ब्राह्मण ही है।

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि चीएा और मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास और कहानी का भेद भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास-पुराण अन्य सब विषयों की तरह पारलाैकिक धर्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेले बाह्यणों पर नहीं, सारी जाति पर है। विशेष कर मध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलाैकिक जीवन का महत्व बंतरह बढ़ गया, और सब लाैकिक विषय तुच्छ सममे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास का भी उदेश धर्मीपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मीपदेशपरक

१. दे॰ रा॰ भगदारकर—कार्माइकेल लेक्चर्स १६१८, ३ ए, विशेषत: ए॰ १४ टिप्पथी।

कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गईं। किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। श्रीर समूची जाति का यह रोग विशेष काल श्रीर श्रवस्थाश्रों की उपज था। सदा से न तो श्रार्य जाति में श्रीर न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव रहा है। भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक श्रीर दृष्टान्त उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करना है, श्रीर यह भी सूचित करता है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मुस्लिम जमाने में लोदीवंशावतंस श्रहमद नृपित के बेटे लाडसान के लिए एक हिन्दू लेखक ने श्रनंगरंग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी। व्यावहारिक उपयोग के विषय में उस ने भले ही कुछ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों श्रीर देशों की स्त्रियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन के कामसूत्र के वर्णन के। ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन देशों श्रीर राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नक्शे से मिट चुका था! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है।

#### \* ५. श्रायीं का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना

त्रार्य लोग भारतवर्ष में उत्तरपच्छिम से श्राये, यह प्रचलित विश्वास है। श्रनुश्रुति का परिग्णाम इस से उत्तटा हैं; किन्तु प्रचलित विश्वास के लिए कोई स्पष्ट प्रमाग्ण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है (प्रा॰ श्र॰, पृ० २९७—३०२)। दे० नीचे छ १२।

किन्तु यदि ईरान में आर्य लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनुश्रुति में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्त्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के बाद अनु और दुह्यु के वंश में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्यों के समान पूर्वज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्थों में वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ। था; अनुश्रुति के

अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस दृष्टि से पारसी और पौराणिक अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है।

#### **\* ६. क्या मानव द्राविड थे ?**

भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और एळ दो वंशों या जातियों कं थे। कहानी के ऋनुसार इत्त्वाकु ऋादि मनु वैवस्वत के बेटे थे, ऋौर पुरूरवा ऐल भी मनु का दोहता। उस कहानी के दोनों श्रंश स्पष्टत: कल्पित हैं। पहला अंश, कि इच्चाकु शर्याति आदि मनु के नौ या दस बेटे थे, इस कारण श्रविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य श्रयोध्या से बिहार, पञ्जाब त्रार गुजरात तक न फैल सकता था। तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब त्रारम्भ हुत्रा तब उत्तर भारत में कई राज्य थे, श्रीर वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कल्पित है। ऐळ वंश एक पृथक वंश प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फैलता है। मानवां ऋौर ऐळों के सिवाय सौद्युम्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानो ता सौद्युन्न वंश की भी मनु से जोड़ देती है। पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐळ श्रीर सौद्युन्न क्रमशः द्राविड, आर्य और मुंड जातियाँ हैं। मुक्ते मानवों के द्राविड होने की बात ठीक नहीं लगती।

इस में सन्देह नहीं कि मानवों श्रौर ऐकों में श्रारम्भ में कुछ भेद श्रवश्य है, श्रौर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दिच्या के राचसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दािच्यात्य जाितयों से मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से भिन्न श्रौर मिश्रित है। ठीक, श्रवध श्रौर बिहार को भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली श्रार्थ बोली का नहीं हो सकता?

भाषा-विषयक उक श्रवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानेली ने यह वाद चलाया था कि भारत में श्रायों का प्रवाह दो बार श्राया। पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा श्राया जिस ने पहले श्राकान्ताश्रों को पूर्व, पिछल श्रीर दिक्खन ढकेल दिया। पार्जीटर कड़ते हैं यह किए कल्पना है। सो ठीक है। किन्तु इस कल्पना में वायव्य सीमान्त से श्राने की बात ही किएता का कारण है, क्योंकि यदि श्रार्थ प्रवाह उधर से श्राता तो सोमान्त पर शुद्ध श्रार्थ भाषा होती। किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई किएता नहीं है। मानव श्रीर ऐक दोनों प्रथक प्रथक श्रार्थ जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले श्रीर दूसरी पीछे भारत में श्राई।

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्थ कहते हैं, उस का वह शुद्ध-आर्थ-पन किस बात में है ? इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना उत्तर पद्धाल के ऐक राज्य में हुई थी, और इस लिए उस देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारियों का होना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आर्थ थी, और उस के पूरव श्राचीन अवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी—क्या ये हमारो अपनो सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषायों मात्र नहीं हैं ? क्या शुद्ध आर्थ का अर्थ केवल टकसाली नहीं है ? और क्या अवधों का मिश्रित होना वस्तुत: किसी जातीय मिश्रय को सूचित करता

कम्पैरेटिव प्राप्तर श्राव दि गौडियन लैंग्वेजेज़ (गौडीय भाषात्रों का तुलनात्मक न्याकरण), १८८०, भूमिका ए० ३१।

है ? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की बोलो में ऋग्वेद जैसा कोई प्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोलो को टकसाली बना देवा और दूसरी बोलियों को उस की अपंत्रा मिश्रित ?

यदि श्रवधो का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में श्राजकल के भाषा-विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। श्रवधी श्रीर बिहारी में कई श्रंशों में समानता है। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, श्रवधी में विशेष द्राविड प्रभाव किसी नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया।

# अनुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनार्य जातियाँ; लंका के राक्षसों श्रीर वानरों के श्राधुनिक वंशज

पाराणिक अनुश्रुति में मानवों और ऐळों का अर्थात् आयों का वृत्तान्त हैं, किन्तु उन के साथ सम्पर्क में आने वाली अनेक अनार्य जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूर्वजों को देवता बनादिने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुत्रों को भूत प्रेत तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन आर्यों का ही विशेष दोष नथा। पौराणिक अनुश्रुति में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में मे कइयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (mythical) हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त श्रम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने आर्थों का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनुश्रुति की स्वतन्त्र शृंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है। पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राज्ञस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य-जातियाँ थीं। किन्तु इन में में प्रत्येक कीन थी, और उस के इतिहास का

मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में कर्कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बड़े समूह का स्थान बायव्य सीमाप्रान्त था (जनमेजय पारी चिन् का वृत्तान्त, १०४), और एक दूसरे समूह का नर्मदा के दिक्खन का प्रदेश (पुरुक्तस्स का वृत्तान्त, प्रा० अ० प्र० २६२)। दानवों का भी एक मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के प्रतिद्वन्द्वी देवों के विषय में वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती। अथवा क्या देव आर्थी के पूर्वज ही थे ?

राच्चसों के भी अनेक भंद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुरय-जन राच्चस ( \$ ३६ ) उन में से एक थे। राच्चस यदि नरभच्चक होने के कारण राच्चस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक जातियों को अनुश्रुति में राच्चस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई एकता या समानता न हो। जब राच्चसों को सभ्य बतलाया जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभच्चक थे। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्थों का जब पहले-पहल संसर्ग हुआ तब नरभच्चक होने के कारण वे राच्चस कहलाई। बाद में आर्थों के संसर्ग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम राच्चस फिर प्रत्युक्त होने लगता, और जातीय विदेष के कारण इन सभ्य "राच्चसों" का

रामचन्द्र के विरोधी दशप्रीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं प्रत्युत विन्ध्याटकों में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। दिक्खनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस का अर्थ दियरा या टापू और दोआब दोनों है। इस के अलावा टीले को भी लंका कहते हैं। रा० ब० हीराजाल के मत से अमरकएटक की चोटी रावण की लंका थी, और उस की

तलैटी का विस्तीर्ण दलदल श्रीर बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँघा था। किष्किन्धा विलासपुर ज्ञिले की केंदा नामक बस्ती है। गोदावरी-तट की पछावटी चित्रकट श्रौर श्रमरकएटक के बीच कैसे पड़ती थीं, इस की वे ठींक व्याख्या नहीं कर सकते। किन्तु उन का कहना है कि द्राविडो जंगली लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक है, श्रौर रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील दिक्खन थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशप्रीव के राज्ञसों के वंशज हैं, एवं आधुनिक श्रोराँव प्राचीन वानरों के। ऋच शायद बस्तर के शबर हों। (दे०, हीरालाल--- अवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावण-युद्ध, कोशोत्सव-स्मारक संग्रह. ना० प्र० स०)।

इस मत में मुक्ते बहुत कुछ सचाई दीखती है। दशप्रीव के राज्ञस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पत्त में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपराण के भारत-वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्कन्धकों का विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है ( ४५, १३१-१३४ )। किन्तु श्रोराँवों को जब वानरों का वंशज कहा जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( भाड़खण्ड ) में मुस्लिम युग में ही श्राये हैं।

किन्त यदि दशमीव के राज्ञसों श्रीर वानरों की उक्त शिनाख्त न भी मानी जाय, श्रौर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दिक्खन की कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह ऋर्थ हर्गिज नहीं कि वे ऋाधुनिक तमाम द्राविड-भाषियों की पूर्व ज ही थीं। इस समय के द्राविडभाषियों में बहुत कुछ आर्य श्रंश मिल चुका है, श्रौर द्राविड भाषात्रों का परिष्कृत रूप तथा प्राचीनतम वाङ्मय वह श्रंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ दृश्या था। द्राविड, द्रामिल और तामिल नाम उस मिश्रण श्रीर परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार श्रान्ध नाम भी। श्रार्थों के दक्खिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड-श्रार्थीत बाद में श्रार्थी

के मिश्रण श्रौर परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज—वहाँ के निवासी थे, उन सब के राज्ञस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े श्रंश ने उत्कृष्ट वाङ्मय श्रौर सभ्यता का विकास कर लिया है, जिस वाङ्मय श्रौर सभ्यता में श्रार्य श्रंश पूरी तरह घुला-मिला हुआ है; श्र्यान् द्राविड भाषा साहित्य श्रौर सभ्यता के विकास में श्रार्य मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों श्रौर उन की श्रारम्भिक बोलियों का बहुत सा श्रंश नष्ट श्रौर लुप्त हो चुका है, श्रौर कुछ श्रारम्भिक बोलियों का बहुत सा श्रंश नष्ट श्रौर लुप्त हो चुका है, श्रौर कुछ श्रार्यों श्रौर सभ्य द्राविडों में तथा श्रार्य-द्राविड भाषाश्रों में विलीन हो चुका है। ऐसी दशा में राज्ञसों श्रौर वानरों को तमाम श्राधुनिक द्राविड-भाषियों का पूर्वज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है।

टाटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में श्रभी तक है, श्रौर इस लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की समाज-रचना का प्रत्यत्त श्रध्ययन भारतीय समाज-रााख के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। ज॰ ए॰ सो॰ बं॰, जि॰ ७३ (१९०४) खंड ३, नं० ३, पृ० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटामिज़म अमंग दि खंध्स् (खोंधों में टोटम-मार्ग) में श्रनेक टोटमों के उस जत्थे का नाम जिस के श्रन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये पेनु शब्द है श्रौर टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुक्ते उस लेख में नहीं मिला।

#### **\* ८. श्रार्य राज्यों पर श्रटवियों का प्रभाव**

मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज-धानियाँ श्रौर नगरियाँ बसाते समय श्रार्थों को पड़ोसी श्रटवियों की स्थिति का ध्यान रखना होता था। श्रार्थ राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का श्रम्य श्रनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौटिलीय श्रथशास्त्र १, १२ (पूट

२०, पं० १४) में स्राटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रचा के लिए आटविक सामन्तों या आटविक प्रजापर विशेष द्याँख रखनी पड़ती थी। १, १३ (पू० २३ पं० १०, १४) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दबा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या ऋतुष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का ऋादेश है; ऋौर यदि वे असन्तुष्ट हों, साम-दान से काबू न आँय, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय म्याटविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १,१६ (पू० ३०, पं०८) में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों स्रादि पर निगाह रक्खे, वहाँ की "स्रटवी, ऋन्तपाल स्रौर पुर तथा राष्ट्र के मुखियों से संसर्ग में त्रावे।" १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ लाञ्छित करता हो, यह शिचा है कि सच्चे उदार दृढ सामन्त की शरण ले, श्रौर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम् अटवी-सम्बन्धं वा कूर्यात् । इस प्रकार आर्यी की श्रान्तरिक राजनीति पर भी अटिवयों का प्रभाव होता था, श्रीर कौटिलीय के उपर्यक्त प्रमाणों से श्रन्दाज होता है कि साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में श्रटवियों से नीतिपूर्ण बत्तीव का एक विशेष श्रंश था, श्रीर श्रार्थ राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सर्छ। मगध में ही एक स्थायो साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों की स्थिति रही हो। मौर्य युग श्रीर उस के पीछे तक जब श्रटवियों का श्रार्य राजनीति पर इतना प्रभाव था, तब श्रारम्भिक काल में तो बहत ही रहा होगा।

## ९. पाचीन त्रार्थ धर्म तत्वज्ञान त्र्यौर संस्कृति

इस खरड का राजनैतिक इतिहास का ऋंश तो बहुत कुछ पार्जीटर के प्रन्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन द्यार्थ धर्म ऋौर संस्कृति के सम्बन्ध में उन का ऋनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे हैं जिन की ऋग्लोचना करना आवश्यक है।

### श्र. 'ब्राह्मनिज़्म' एक भ्रमजनक शब्द

प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धर्म श्रीर संस्कृति विषयक विचार श्रीर व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान् ब्राह्मनिज्म कहते हैं। ब्राह्मनिज्म **का एक शब्द में** हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन हैं। यह अचरज की बात है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषात्रों में कोई नाम न मिल सके। किन्त इस से यह सूचित होता है कि ब्राह्मिन्न कोई असलीयत-वास्तविक सत्ता-नहीं है. वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है। ब्राह्मिन्स का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आर्थ संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या वह संस्कृति केवल त्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन श्रार्य संस्कृति में बौद्ध विचार भी सिम्मिलित हैं, बुद्ध भी श्रपने मार्ग को आर्थ अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गी सं अलग करने के लिए ब्राह्मिन्म शब्द की रचना की गई है। ब्राह्मनिज्म और बुधिज्म शब्दों से सूचित होता है मानो बुधिज़्म में ब्राह्मणों का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही बातं गुलत हैं। बौद्ध मार्ग श्रीर बौद्ध दशन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा-कश्यप श्रीर श्रन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा श्रंश है; खयं बुद्ध के पास उन के समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणानं ब्राह्मणानं ब्राह्मणार्थमं । समभने कं लिए जाते थे। इसरो तरफ वेद, उपनिषद्, वेदाङ्ग आदि की पद्धति का सारा श्रेय 'त्राह्मणों' का नहीं है। श्रसल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में श्लीर समृह रूप से अन्य सब प्राचीन आर्य मार्गी में भेद करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गी का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, मूलतः ग़लत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन आर्य संस्कृति के अनेक मार्गी में से एक है, श्रीर उसे सब के मुकाबले में खड़ा करना ठीक नहीं है।

सुत्तनिपात, ब्राह्मण्धिमकसुत्त (१६) की वशुगाथा।

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गा के भी नेता थे जिन्हें ब्राह्मणों के स्वार्थों और ढकोसलों का विशेष रूप से विगेधी कहा जाता है, तब प्राचोन ब्राह्मणों के सामृहिक स्वार्थों की कल्पना जड़ से हिल जाती है, और तथाकथित ब्राह्मिन्स को प्रत्येक वात की बुनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्थे बुद्धि का प्रभाव ढूँढना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण उम्र विचारकों की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 'ब्राह्मिन्स' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे।

## इ. क्या 'ब्राह्मनिज़्म्' आरम्भ में अनार्य थी ?

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज्म' आरम्भ में एक अनार्य वस्तु थी, आर्यों ने उसे पीछे अपनाया। अनुश्रुति से वे दिखलाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर हो था, और ऐळ राजा तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित वसिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐळों के कोई पुरोहित न थे, उलटा पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है।

किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड मान लेना असम्भव है, और दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर दशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है। ऐळों और ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो हष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ हम ब्राह्मणों और आरिभक ऐकों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं (तीन द्रष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं—नहुष की लड़की रुचि का अप्रावान ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, और प्रभाकर ब्रात्रेय का राजा रौद्राश्व की लड़की से, पृ० ३०५-५), और ऐळों का भी दानवों के साथ वैसा हो सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और ययाति ने वृषपर्वा दानव की कन्या शर्मिष्ठा से)। फलत: पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं

ठीक नहीं है। श्रिधिक से श्रिधिक उन के कथन में शायद इतना श्रंश सत्य हो कि 'ब्राह्मनिष्म्' का प्रभाव श्रारम्भ में ऐळों की श्रिपेत्ता मानवों पर श्रिधिक था; पर इस में भी सुके सन्देह है।

पार्जीटर ने आरिम्भक 'ब्राह्मनिज्म्' के स्वरूप पर भी विचार किया है। उन का कहना है, इन आरिम्भक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या आर्थात् 'austerities (शारीरिक यातनायें)' थीं; वे सममते थे उस से अलौकिक शिक्तयाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और पर लोक को वश में कर सकते हैं। ''उन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोच्च शिक्तयाँ थीं। फलतः यह जान पड़ता है कि आरिम्भक ब्राह्मण मुख्यतः प्ररोहित न थे, प्रत्युत आलौकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचार्य (masters of magico-religious force), जादू-टोने के पिण्डत और वैद्य लोग थे" (पृ० ३०८)।

तप का ठीक यही अर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलग रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिज्म' में तप मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का न था, आर ऐळ लोग उस 'ब्राह्मनिज्म' से विश्वत या उस के विरोधी न थे। अनुश्रति में जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यित का ऊँचा स्थान है।

श्रागे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उद्य पहले-पहल ऐळों में हुआ, श्रीर भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। 'ब्राह्मनिज्म' का मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, श्रीर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने लगा। श्रार्यम्भक मन्त्रकर्त्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तब मानवों के ब्राह्मण भी यज्ञों को श्रपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता के। स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के ऐळ राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह श्रीर वैशाली के तथा

सुदूर पञ्जाब के राज्य न्यौते गये, श्रौर मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान में सुदूर श्रंग देश से गँवार ऋष्यश्रंग को पुरोहिताई के लिए बुलाया गया था (पृ० ३१४)। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोहराया है, पर समम नहीं श्राता इस से क्या सिद्ध होता है। यदि श्रयोध्या श्रौर ऐळों में विरोध सिद्ध करना श्रमीष्ट है तो सुदूर पञ्जाब के सभी राज्य ऐळ थे, श्रौर श्रंग-राष्ट्र भी ऐळ था। मानव ब्राह्मणों ने ऐळों की यज्ञप्रधान नई 'ब्राह्मनिष्म' को मुश्किल से श्रपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी श्रंश—श्रथीत् यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों के यहाँ हुश्रा—ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा श्रंश—िक भारत वंश के राज्य में यज्ञों का श्रौर मन्त्ररचना का विशेष विकास हुश्रा—ितश्चय से ठीक है।

## उ. 'ब्राह्मनिज़्म्' क्या थी ?

'त्राह्मनिष्म्' के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान् प्रन्थकार ने ठीक नहीं समभा। आरम्भ में वह जादू टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा। ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, अध्ययन, मनन और निद्ध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का अनुभव करना, ऊँचे आदर्शों के लिए त्याग और साधना—सो कुछ भी नहीं ! पाश्चात्य विचारों के अनुसार जो बौद्ध मार्ग 'त्राह्मनिष्म्' का विरोधी था, उस के धर्मग्रन्थ भी ब्राह्मणुषम्म में उक्त ऊँची बातें ही देखते थे—

तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च। एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमुक्तमम्।। भ्रक्तिचनमनादानं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणम् ।।

श्रीर तप क्या वस्तु है ? श्रध्यापक होईज् डैविड्स ने 'ब्राह्मनिज्म्' पर विचार करते हुए तप का श्रर्थ किया है—self-mortification श्रीर

१ सु० नि० ६४४, ६२०।

self-torture ( आत्मिनिर्पातन )! पार्जीटर उन की अपेचा सचाई के कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरिम्भक काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शिक्त याँ पाने के लिए किया जाता था ( पू० ६२ )। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना ( austerities ) से अधिक कुछ नहीं समम्ति। क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का अर्थ समम्त हो नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनियह, ब्रह्मचर्य तप है, पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श को एकाय साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विचेपकारी प्रलोभनों, मुखों और आराम-आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते हैं, भने ही उस में कोई शारीरिक यातना न हों।

### \* १०. ऋनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य

गणों की सत्ता की खोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया। किन्तु वैदिक वाङ्मय द्वारा उस काल में गण-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध हो चुकी है, और अनुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना है। आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए जिस वीतहब्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा॰ मजूमदार ने अथर्ववेद के आधार पर किया है , उस के देश और समय-स्थिति का ठीक ठीक पता हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के राजा हर्यश्व, सुदेव और दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हों ने हराया था, तथा अन्त में प्रतर्दन से हारे थे ।

### \* ११. त्रौसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल

पार्जीटर ने ज॰ रा॰ ए॰ से।॰ में श्रापने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ बरस की श्रोसत रक्सी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस

१. सा० जी०, पृ० २२०।

२. प्रा॰ श्र॰, पृ॰ १४४, २६६ प्र।

कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशों की श्रनेक राजवंशाविलयों में प्रित पीढ़ी राज्यकाल की श्रौसत निकाली, श्रौर उन में सब से छोटी श्रौसत १२ बरस की श्राई। दूरवर्ती काल में हम श्रत्युक्ति से जितना बचें उतना श्रच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने श्रल्पतम श्रौसत स्वीकार की। िकन्तु श्रिष्ठकता की श्रत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की श्रत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन वंशाविलयों में कुछ न कुछ गौण नाम श्रवश्य गुम हुए होंगे, श्रौर उन्हीं नामों के गुम होने की श्रिष्ठिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा होगा, श्रौर फलतः जो श्रीसत को छोटा करने के कारण होते । इस के श्रतावा, बीच में श्रराजकता गणराज्य श्रादि श्रनेक प्रकार के व्यवधान भी श्राये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रित पीढ़ी की श्रौसत ही श्रिष्ठक उचित है।

हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद वह श्रौसत अपने पुरखों के लिए बहुत छोटो माल्म हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आर्य दीर्घ जीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। यह ठोक है कि प्राचीन आर्य दीर्घ जीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता। मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की आयु में गदी पर बैठा, और सौ बरस को आयु में उस ने देह त्यागा। इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ। यदि छुड़ बीस बरस की आयु भें उस के पहला पुत्र हुआ। हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ वर्ष की होगो। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; और इसी प्रकार आगे। फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष का होगा; और इसी प्रकार आगे। फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष हुआ, बाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु में गदी पर बैठा, इस का यह अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में —शायद गदी पर बैठे बिना ही—और उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत कम समय गदी पर बैठ कर मर गया था। फलतः श्रौसत में विशेष भेद नहीं हो सकता।

भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल श्रौर पार्जीटर ने भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाच्चों और राज-वंशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर-विरोध, श्रसम्भाव्यता श्रादि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों को एकदम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर, महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजात्रों की संख्या ले कर, १८ बरस की श्रौसत मान कर भारत युद्ध के समय का श्रन्दाज किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है ( पृ० २८५-२८७ )। जायसवाल ने पौराणिक श्रनुश्रुति के दीखने वाले विरोधों को दूर कर उस में सामञ्जस्य लाने का जतन किया, श्रीर उस का दिया हुआ जोड़ स्वीकार कर लिया है। अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर ने राज्य किया। युधिष्ठिर के राज्य के अपन्त तथा परीचित् के अभिषेक से किल-युग का त्रारम्भ हुआ, त्रीर किल कुल एक हजार बरस का था-युद्ध से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे, श्रीर उस के उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस; इस प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का गिना जाता श्रौर नन्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्दों के बाद के युग के लज्ञ्ण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि में मिला दिया गया-वही किल की वृद्धि कहलाई।

> यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढं महर्षयः। तदा नन्दास्त्रभृत्येव कत्तिर्वृद्धिं गमिष्यति॥

> > (वि॰ पु॰ तथा भाग॰ पु॰ १)

श्रीर उस बढ़े हुए किल का शेष (श्रवनत) १८८ ई० पू० में हुआ। जब यवनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा था—

यह तथा श्रगक्ते पौराणिक रत्नोक जायसवाल के लेख—जि० ब्रिशे०
 रि० स्तो० ३, ए० २४६ प्र—में उद्घत हैं। वहीं पूरे प्रतीक मिलेंगे।

| श्रद्धाः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः |                                                       |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| यवना ज्ञापयि                               | ः कितयुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः  ा ज्ञापियष्यन्ति |                             |
|                                            | ( युगपुराण                                            | से गागींसंहिता में उद्घृत ) |
| -                                          |                                                       |                             |
| भविष्यन्तीह                                | यवनाः                                                 |                             |
| भोक्यन्ति क                                | बेशेषेतु                                              | •••••                       |
|                                            |                                                       | ( वा॰ पु॰ )                 |

किल का कुल काल तत्र बारह सौ बरस माना गया-कालेर्द्धादशाब्द-शतात्मकः भागः पुः। जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। श्रीसत राज्यकाल की श्रनुचित दीर्घता उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार करने का भी उन्हों ने जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से महानन्दो अथवा महापद्म नन्द तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति में परम्परा से चला त्राता है, प्रवल कारणों के बिना ऋस्वोकार करना उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश है। श्रौर खोज का सर्वोत्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की वंशाविलयों में समकालीनतायें निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों श्रीर घटनात्रों का पारस्परिक पौर्वापर्य निश्चित कया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों ख्रौर नन्दों तक की वंशाविलयों के विषय में भी किया जाय। किलहाल मैंने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पू० श्चारजी तौर पर मान ली है। उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण श्चारजी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनात्रों का समय बताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख करना अधिक उचित है।

मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के श्राक्रमण (३२६ ई० पू०) से ६४६२ बरस पहले श्रपना इतिहास शुरु करते थे। सिकन्दर के समय परीचित् के श्रमिषेक को पुराण की गणना के श्रनुसार १३८८—३२६—१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता **है** । ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीचित् के श्रमिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ई० पू० में परीचित् के समय के ठीक उन्हीं श्रंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना उन की सचाई को पुष्ट करता है (ज० वि० स्रो० रि० सो० ३,पृ० २५२)। किन्तु पहले काल के ऋंक गोल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजात्रों के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह ऋर्थ है कि चौथी शताब्दी ई० पू० में भी ठीक त्र्यंक मालूम न थे, त्र्यौर माटा त्र्यन्दाज किया जाता था। वह अन्दाज भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छुङ्खल और श्रनर्गल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के ऋनुसार, भारत-युद्ध से पहले श्रीर पीछे की राजकीय पीढ़ियों की संख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर श्रौर जायसवाल ने पुराणों। के आधार पर निश्चित की है । रूपरेखा की कालगणना के पत्त में वह सब से प्रबल प्रमाण है।

# \* १२. वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क

वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनार्य राज्यों के साथ सम्पर्क होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक वह सम्पर्क की बात धुंद में छिपी है, और सब विद्वान उस पर एक मत नहीं हैं।

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्किल के द्राविड भारत श्रौर दजला-करात-काँठों का सम्बन्ध सूचित करते हैं।

<sup>1.</sup> ज० बि० श्रो० रि० सो०, बि• 1, ए॰ 11३।

उन काँठों के २००० ई० पू० के प्राचीन श्रवशेषों में एक सागून की लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दिक्खन भारत की ही हो सकती है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कौमर्स पंड नैविगेशन आब दि पन्श्येंट्स् (प्राचीन लोगों का व्यापार श्रीर नाविकता) के प्रथम भाग में तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंगु में मिलेगा। फ़ारिस श्रीर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पण्डित हॉल के मत में सुमेर-श्रकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी सीमान्त के ब्राहर्ड लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक प्राचीन व्यापारी बस्तो की सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती थी। विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दिक्खन भारत से तथा दजला-फरात-काँठों से शवों की दक्तनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं ।

उत्तर भारत के वैदिक श्रार्थों के दजला-करात काँठों की सामी जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें श्रवाग देखना चाहिए। बावली विषयों के प्रसिद्ध पिएडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्यु शब्द था, जिस से यह सूचित होता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते त्राता था, क्योंकि स्थल-मार्ग से त्राता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु बना दते। इस बात का उल्लेख मुखर्जी के प्रनथ में, टिब्क के पूर्वीक लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों में किया जाता है: किन्तु इस के साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैद्कि श्रार्थों का कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था।

इम्पीरियल गजेटियर श्रॉव इंडिया, जि०२, ए॰ १६; इं० श्राठ ४, ५० २४४।

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत में बाबुली है। वैदिक आर्यों के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, कालगणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने दिखलाया है। इस विषय में सत्र से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य टिळक ने दिये थे। अथर्ववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों को, जो संस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने बाबुली या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं।

जायसवाल श्रौर भंडारकर वैदिक श्राप्तुर शब्द की मूलतः पच्छिम के श्राश्चर (Assyrian) लोगों का वाचक मानते हैं । डा० टैामस भी वैदिक मना शब्द की पच्छिम से श्राधा मानते, श्रौर श्राप्तुर का श्रार्थ श्राश्चर-नगरी का देवता करते हैं ।

वैदिक श्रमुर शब्द मूलतः श्राश्चर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में श्रमुर पिएयों श्रीर इन्द्र की दूती सरमा का संवाद है। बृहद्देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है—

> श्वसुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः। गास्तेऽपजदुरिन्दस्य न्यगृहँश्च प्रयस्ततः॥

(रसा के पार रहने वाले श्रासुर पिए लोग इन्द्र की गौवें ले कर भाग गये, श्रौर उन्हें बड़े जतन से श्रपने किले में छिपा दिया)। इन्द्र ने उन के पास श्रपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि

> शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीरसुदुर्जयम् ॥

१. ज़ाइटिश्रिफ्ट ६८ (१६१४) ए० ७१६-७२० तथा कार्माइकेल लेक्चर्स १६१८. ए० १४४।

२. ज॰ रा॰ प॰ सो॰ १६१६, पृ• ३६४-३६६। ३४

(सौ योजन फैली उस रसा के। तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का दुर्जय िजा था) वहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल लौट छाई. तब

> पदानुसारिपद्धस्या रथेन हरिवाहनः। गत्वा जघान स पर्णीन् गारच ताः पुनराहरत् ॥

(इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये शस्ते पर रथ से जा कर उन पिएयों का मारा और ऋपनी गौवें वापिस फेरों )। इन्द्र बृहस्यति और श्रंगिरसों का नेता था।

यहाँ श्राप्तर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रसा शब्द साधारणतः नदी का वाची है, श्रीर पारिसयों की श्रवस्ता के रंहा शब्द से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का ख़ास नाम था । किन्तु पारलौकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन के एक गृह अलंकार बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल का चारों तरक घेरे हुए है, गौवें सूर्य की किरगों हैं, इत्यादि । मूल सक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस के शब्दों का सीधा ऋर्थ न लेना चाहिए।

किन्तु असुर का अर्थ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद में श्राप्तर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। श्रार्शुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के बाद तो वहाँ के निवासी—पुराने बाबुली श्रीर खल्दी—श्रश्शर या श्रसर कहलाते ही थे, ऋौर इस अर्थ में ऋसुर शब्द भारतीय वाङ्मय में भी है। किन्तु वेद का श्रमुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० के बाद का है ? १४२४ ई० पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत की त्यागना होगा ? त्यागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से २३ वीं शताब्दी ई० पू० में श्रश्शुर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है।

श्रीर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक श्रार्थ श्रमुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है।

श्रार्थी का श्रमुरों से सम्पर्क केवल स्थल से था या जल से भी १ जो विद्वान यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक श्रार्थ तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज चलाना जानते थे। वेद में ऐसी नावों का उल्लेख है जो स्थल से श्रदृश्य हो जाती थीं; श्रीर ऋक् १, ११६ में तुत्र के बेटे भुज्यु के जहाज टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा है कि श्रिवनी या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन दिन श्रीर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ श्रार्थी के जहाज जाते थे। पतवारों श्रीर पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधा-रमक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे १८ भी देखना चाहिए।

वैदिक श्रायों के पच्छिम-सम्पर्क के प्रश्न का एक श्रीर पहलू भी है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही श्रार्य लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुंजाइश ही नहीं रहती। पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए भित्तानि-विषयक युक्ति भी दी है। १९०० ई० में पच्छिम एशिया के बोगजकोई नामक स्थान में पाये गये श्रवशेषों में मित्तानि जाति के राजाश्रों श्रीर हत्ती या खत्ती राजाश्रों का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ह्यूगो विकलर ने वैदिक देवताश्रों—इन्द्र वरुण नासत्य श्रादि—के नाम पढ़े। उन देवताश्रों को उस सन्धि में साची बनाया गया है। मित्तानि राजाश्रों के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाश्रों श्रीर मिस्न के कराश्रों की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-श्रल-श्रमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले

१. प्रा० ग्र० ए० २६७—३०२; दे० अपर # ४।

हैं, वे सब ब्रार्यावर्त्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । बह चिट्टीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। मित्तानि श्रीर उन के राजाश्रों देवताश्रों के विषय में बड़ा वाद विवाद चलता रहा है। श्रव यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आर्य न थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम श्चार्यावर्त्ती से क्योंकर हैं, इस पर श्रभी तक बड़ा मतभेद है । वे ईरानी नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्यों कि उन में स का ह नहीं हुआ। तब एक तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावर्त्त से गये; पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी श्रीर श्रोल्डनबर्ग का बड़ा विवाद चलता रहा । याकोबी उन्हें आर्यावर्ती देवता मानते थे, श्रोल्डनबर्ग का कहना था कि वे आर्यावर्त्तियों श्रीर ईरानियों के विलगाव से पहले के हैं, क्योंकि उन में वैदिक श्रिप्त देवता नहीं है। कीथ भी श्रोल्डनबर्ग के पत्त में हैं<sup>र</sup>। किन्तु उन्हों ने श्रपन सदा संशयात्मा स्वभाव के श्रनसार दूसरों के मत को सर्वथा निकम्मा कह कर श्रन्त में श्रपनी कमजोरी भी दिखादी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के बजाय ऋर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह युक्ति बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋत श्रौर ऋते एक ही तरह से लिखा जाता था<sup>३</sup>।

श्रियर्सन भी त्रोल्डनवर्ग से सहमत हैं, श्रीर वे यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद के कई अंश भी आर्यावितियों और ईरानियों के विलगाव के पहले को मूल आर्य भाषा के हैं । ऋग्वेद के एक आध स्रंश को ऐसा मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई चित नहीं होती; उलटा पृष्टि

१. ज० रा० प० सो० १६०६, पृ० ७२० प्र, १०६१ प्र, भौर ११०० प्र; १६१०, ए० ४४६ प्र और ४६४ प्र।

२. भंडारकर-स्मारक, ए० ८१ प्र।

३. वहीं पृ० ६०।

थ. भी० भा० प० १,१, ए० ६८।

होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं प्रियर्सन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते । िकन्तु भारत में आयों का उत्तरपिच्छम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; और क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज—मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात—पेचीदा कल्पनाओं के बिना सरलता से उत्तरपिच्छम-वाद के साथ सुलम्म नहीं सकती, इस कारण उसे सुलम्माने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनाओं के सिलिसिले में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपिच्छम से आयों का प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिल्ह्रांट के उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्य लोग हरह्नेती (अरगन्दाब की दून) में थे, और सुदास के समय सिन्ध पर। िकन्तु हिल्ह्रांट के इस मत को वैदिक विद्वान अप्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि आर्यावर्त्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है।

उधर अवस्ता के विद्वान मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्त्र्य यश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकती है कि वे १८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं ।

इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की श्रिद्धितीय सूमजूम से मोहन जो दड़ो।में जिन प्राचीन श्रवशेषों का श्राविष्कार हुश्रा है, उन से जहाँ इतिहास श्रीर पुरातत्त्व को एक बिलकुल नया रास्ता—कम से कम श्रागामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए—मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मोहन जो दड़ो के श्रवशेषों श्रीर

१. वहीं पृ० ११४।

२. दे० नीचे 🖇 १०४ 🛭 ।

श्रली जोरोश्रस्ट्रियनिज़म् (२ संस्क०, कंडन १६२६), प्र०२४ ६।

दजला-करात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष और बाबुल-काल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो दड़ो के अवशेष आर्थों के हैं या किसी और जाति के, और इसी लिए भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पड़ा है।

## अ १२. पाचीन आर्यों में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब १

भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु श्रीदालिक नामक ऋषि हुआ । उस के विषय में यह अनुश्रुति है कि उस से पहले स्त्री-पुरुष-मर्यादा न थो, उसी ने स्थापित की—

अनावृताः किल पुरा खिय आसन् वरानने । कामाचारविद्वारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुद्वासिनि ॥ तासां न्युच्चरमाणानां कौमारास्मुभगे पतीन् । नाधर्मे।ऽभृद्वरारोहे स हि धर्मः पुराऽभवत्॥

--म॰ भा॰ १, १२२, ४-४।

श्रनावरण = प्रिमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर । पार्जीटर इस श्रनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही श्रनुश्रुति दीर्घतमा के विषय में भी है (पृ० ३२८, विशेष कर टि०८); श्रौर दोर्घतमा श्रेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था। स्त्री-पुरुष-मर्यादा की शिथि-लता वैदिक काल में श्रवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह सामान्य नियम प्रतीत होता है, श्रौर उसे एक ऊँचा श्रादर्श माना जाता था । जान पड़ता है, उक्त श्रनुश्रुति वस्तुतः दोर्घतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेत् के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समूची बात जो दीर्घतमा के विषय में थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा श्रनावरण होना श्रसम्भव है।

१. ऋ० १०,८४; স্থাত १४।

रूपरेखा का मुख्य श्रंश लिख चुकने के बाद मुभे डा० सुविमल सरकार की पुस्तक सम ऋारेपेक्ट्स् ऋॉव दि ऋार्लिएस्ट सोष्ट्रयल हिस्टरी ऋॉव इंडिया **(भा**रतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (श्राक्सफर्ड १९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्भिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे श्रपने को पार्जीटर का श्रनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-दुहिता का अर्थ पिता की बेटी कर के सीता श्रौर राम के बहन-भाई बनाना (पृ० १२६) श्रर्धकुक्कुटीय न्याय से अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की साभी पत्नी होने की बात (पृ० १५१) के लिए जा प्रमाण दिया गया है. उस में वह ऋर्थ बिलकुल नहीं है। बलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते हैं ( पृ० २१८ ), क्योंकि वह नाच श्रीर मद्य की गोष्ठियों में शामिल होता था। यह विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक की ऐसे दार्शनिक धार्मिक त्रादर्शी में नहीं बहुकना चाहिए; नाचने से एकपन्नीत्व नष्ट नहीं होता। किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं <sup>9</sup> उन में तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लेख भी नहीं है। श्रोर वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव श्रोर रैवत का; बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है।

श्रध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन् एन्स्पेंट इंडिया: स्टडीज इन् वात्स्यायनज कामसूत्र (प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन— वात्स्यायन के कामसूत्र का श्रमुशीलन) (बृहत्तर भारत परिषद्, १९२९) भी मुम्ने यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने की मिली। श्वेतकेतु श्रौदालंकि कामशास्त्र का पहला श्राचार्य था, श्रौर स्त्री-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (पृ००)।

१. बा० पु० ह्र , २६-२६; ह्ह, १-४।

# **\* १४. भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव** श्र. बुइलर का मत

बाह्यी लिपि ''संसार का सब से पूर्ण श्रौर विज्ञान-सम्मत श्राविष्कार **E** ( the most perfect scientific invention which has ever been invented )"—टेलर, ऋाल्फाबेट जि० १, पृ० ५०। कोलबुक से किनगहाम श्रीर फ्लीट तक श्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्भव की खोज की, श्रौर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की श्रपनी उपज मानते रहे। उस की उत्पत्ति सामी श्रवरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । किनगहाम श्रीर फ्लोट ने श्चन्त तक उन का मत न माना। दूसरों ने उसे 'पाण्डित्य श्रौर कौशल-पूर्ण किन्तु श्रानिश्चयात्मक' कहा । बुइलर का मत है कि भारत-वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ श्रज्ञर कानानी (फिनीशियन) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० में दो अत्तर मेसोपोटामिया से, तथा ६ ठो शताब्दी ई० पू० में दो अत्तर अरमइक ( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन ऋरम की ) लिपि से; श्रौर उन के श्चाधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनीर ।

### इ. श्रोभा का सिद्धान्त

श्रोभा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का प्रत्युत्तर दिया,न आज तक किसी और ने। उन की मुख्य युक्तियाँ संज्ञेप में ये हैं--

<sup>1.</sup> इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां संस्क॰, जायसवाल के आगे निर्दिष्ट जेख में उद्धत।

२. इंडिश।पालिस्रोग्राफ़ो (१८६८), ए० १४।

- (१) सामी लिभि के उत्तरी श्रीर दिलाणी श्रमेक भेदों में से कीई किसी से श्रीर कीई किसी में ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है। कल्पनाश्रों की श्रमेकता ही सब की श्रवास्तिवकता की सूचक है। ब्राह्मी श्रच्तरों का सामी श्रच्तरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल उद्यटांग है, समानोच्चा-रण श्रचरों में कीई मिलान नहां है।
- (२) कानानों में कुल २२ अन्तर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर-व्यञ्जन का पार्थक्य नहीं, हस्व-दीर्घ-भेद नहीं, अन्तरों का कोई युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्वर-व्यञ्जन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्तान्तर नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आर्य लोग बाह्मों के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अन्तर भी स्वयं न बना सकते थे ?
- (ं३) कानानी लिपि १० वा शताब्दी ई० पू० में बनी थी। यदि ब्राह्मी श्रीर खरोष्टी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो श्रशोक के समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौर्य लिपि से निकली ५वीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि श्रीर तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी ई० के बाद नक भी स्पष्ट दीखती है।

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्हों ने ऋचों श्रीर यजुषों में भी कम से कम श्रंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा उत्तर वैदिक वाङ्मय (ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्) से वर्णमाला श्रीर लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी श्रीर सामी श्रचरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते। प्राचीन लिपिमाला स्य संस्क० (१९१८) की भूमिका में उन्हों ने श्रपने मत को श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है। सन् १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, वही एक थे जा बुइलर की स्थापना का खुझमखुझा विरोध करते रहे।

#### उ. जायसवाल की स्थापनायें

सन् १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा श्रज श्रौर नन्दी की प्रति-माओं का आविष्कार किया । उन प्रतिमाश्चों पर प्राचीन ब्राह्मी श्रचरों में उन राजात्र्यों के नाम उन्हों ने पढ़े। उन राजात्र्यों का काल ५ वीं शताब्दी ई० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढा। कुल दो पंक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार श्रचरों पर सब मतभेद रहा। एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे ऋचो छोनीधीशे, दूसरे को-सपखते वटनन्दी। दूसरे विद्वान धीशे के बजाय वीको या वीक श्रीर सप के बजाय य पढ़ते हैं, श्रीर दो-एक मात्राश्रों में भेद करते हैं। श्री राखाल दास बैनर्जी श्रार डा० बार्नेट के पाठों से तो कुञ्ज ऋर्थ नहीं बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये सार्थक पाठ उपस्थित किये। मजुमदार का पाठ तो श्रोभा जी के मत में निरा दु:सा-हस है: प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं श्रवरों पर है। इस समूचे मतभेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना की पूर्ण सत्य मान रक्खा था, श्रीर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी. तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित था. अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने सादृश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया। स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि आशोक से पहले के कोई लेख पाये जायँ तो उन की लिपि में सामी लिपि से श्रीर भी श्रधिक सादृश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमाश्रों के लेखों को यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस सादृश्य के बद्ले उलटा विस-दृशता दोखतो है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५ वीं शताब्दी ई० पू० के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं—उन की लिपि प्राइमीर्य

१. दे० नीचे # २२ ए।

नहीं, कुषाण-कालीन है, श्रीर वैसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढ़ा। इस से पहले भी पिपरावा (जि॰ बस्ती) से एक स्तूप के अन्दर से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है- .... सिललिन ब्रथस मगवते..., त्रर्थात् भगवान् बुद्ध के शरीरांश का निधान । वह स्तूप, मटका श्रीर लेख श्रशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था । किन्त् बुइलर की स्थापना का उस लेख के अन्नरों से समर्थन नहीं हुआ। श्रोमा जी के पास अजमर अद्भुतालय में बडली गाँव से पाया गया एक खएड-लेख है, जिस पर प्राचीन मीर्य लिपि में पाठ है— वीराय भगवते चतुरसीतिवसे .....। या तो वह वीरसंवत् ( श्रारम्भ ५४५ ई० पू॰) श्रौर या नन्दसंवत् (श्रारम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे छ २२ श्रौ) के ८४ वें वर्ष-अर्थात् ५ वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है । स्रोमा जी ने प्रा॰ लि॰ मा॰ में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना जिस से महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, श्रभी तक नहीं हुई । इन शैशनाक लेखों के बारे में राखालदास बैनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो शैशनाक राजात्र्यों की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं<sup>२</sup>। दूसरे विद्वानों ने लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न माना । जायसवाल ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाश्रों का काल निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मौर्य-काल से पीछे को नहीं हो सकतीं, श्रौर उन की बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही स्वोदा गया था<sup>३</sup>। फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी ।

१. जिंदा प्रवास प्रवास १६०६, प्रवास १६०७, प्रवास १६०७, प्रवास १६०७,

२. ज० वि० स्रो० रि० सो० ११११, ४० २१२।

इ. दे० नीचे २२ ए।

४. ज० बि० स्रो० रि० सो०, १६१६, ए० ४२६-४३६।

इस के बाद उन्हों ने एक तोसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार किया जो ६ ठो शताब्दो ई० पृ० के राजा कृष्णिक श्राजातशत्रु की है। परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है। उस की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया. श्रीर उन्हों ने बाह्यी की उत्पत्तिविषयक श्रपने विचार एक पृथक लेख में प्रकाशित किये ।

ब्राह्मी की प्राचीनता के पत्त में जायसवाल ने वैदिक श्रीर उत्तर वैंदिक वाङ्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे श्रोक्ता के प्रमाणों से मिलते हैं। शैशनाक लेखों के अविरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और हड़पा को मुद्रास्त्रों तथा हैरराबाद को प्रस्तर-समाधियों के स्त्रचरों की भी विवेचना की है। हड़पा से भिली मोहरों के अज्ञर श्रमी तक पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उन के अन्तर समात्रक प्रतीत होते हैं, और वे कम से कम १००० ई० पूर्व की मानी जातो थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में भिने बर्त्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न इतने भुरभुरे हो गयं थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये । किन्तु उन के जुदा जुदा श्रवारों की नकल यजदानी ने कर ली थी, श्रीर जर्नल श्रॉव दि हैदराबाद श्रार्कियोलीजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी हैं। वे ब्राह्मी-सदृश श्रक्तर हैं: जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभरे हो जाने में २००० ई० प० श्रन्दाज करते हैं।

इन प्राचीन लेखों श्रीर वैदिक वाङमय की विवेचना से वे इस परिगाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वैदिक काल से चली आती है। किन्त श्रोभा श्रोर उन के मत में एक बारीक भेद है। श्रोभा जहाँ बुइलर के तरीके से बाह्यी और सामी लिथियों की सहराता के। स्वीकार नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस सदशता के। एक तरह से स्वीकार कर के उस को दसरी व्याख्या करते हैं। उन का कहना है कि उत्तरी घौर दिश्खनी

१. वहीं, ११२०, ५० १८६ प्र।

सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है: एक ही उचारण के उत्तरी खीर दक्कियनी विन्ह बिलकुल भिन्न हैं: किन्तु वे ब्राह्मी के भिन्न भिन्न चिन्हों से भिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प बाह्यी फ से । बाह्यी उधार लेती तो एक जगह से लेती: ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने श्रलग श्रलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जाती है। दिश्खनी सामी उत्तारी से या उत्तारी दिश्खनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल-बाह्यी-से। १४०० ई० प० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, अत: लगभग १२००--११०० में शुरु हुई: । कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेर ) से शोबाई ( शोबा = आधु-निक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्किवनी सामी का एक भेद ) के अप्रचर अधिक प्राने हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं। शेवा के पड़ोस की हव्श ( श्रवीसीनिया या ईथिश्रोपिया ) की गीज लिपि शेवाई से मिलती है, उस में स्वरों की मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास के श्रात्यन्त प्रामाणिक विद्वान लिप्सियस ने ईथिश्रोपी श्रीर भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध भट पहचान लिया था । सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात श्रात्यन्त कष्टकर है कि एक दो सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है, श्रीरों में क्यों नहीं । कनिंगहाम ने टेलर का जबाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से निकली है । एक ही उचारण के कई वैकलिपक चिन्ह सामी लिथियों में (जैसं ब्राह्मी व म दोनों के विकृत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी ब्राह्मी से उन की उत्पत्ति सूचित करता है।

जायसवाल और श्रोमा के मतों में कोई विरोध नहीं है। ब्राह्मी से सामी श्रचरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि श्रभी वह केवल एक स्थापना है, सिद्धान्त नहीं।

१. कीइन्स श्रॉव पन्श्येंट ईंडिया (प्राचीन भारत के सिक्के), ए० ४०।

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मों का मूल अर्थ है पूर्ण (पृ० १९२)। उस की पूणेता का धारे भीरे विकास हुआ होगा, और विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मों कहलाई होगी। किन्तु उन का यह अन्दाज़ कि ब्राह्मों का अपूर्ण मूल कोई द्राविडों लिपि होगी जिसे आधुनिक वट्टेलुत्तु लिपि सूचित करती है (पृ० १९२), स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तो इस कारण कि वट्टेलुत्तु एक अपभंश-लिपि है, पंजाबी लंडे और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, विहार की कैथा और महाराष्ट्र की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपभ्रष्ट होने के कारण है, न कि मैं। लिक अपूर्णता की सूचक। दूसरे इस कारण कि अगस्य मुनि द्वारा ताभिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रुति तामिल वाङ्मय में भी है। तीसरे, वह केवल कल्पना है।

#### ऋ. भएडारकर की सहमति

प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर भी श्रव बुइलर के मत को "श्रनर्गल" कहते हैं । उन के मतपरिवर्त्तन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के ककनों वाले श्रव्तर हैं, जिन में से पाँच ब्राह्मी श्रव्तरों से ठोक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान किया?। भंडारकर की एक गलती चन्द ने श्रव्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की श्रन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया?।

#### लृ. परिणाम

हड़पा-मुद्राश्चों वालो युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन श्चाविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी श्चनेक मुद्रायें निकली हैं, श्चोर

श्रीरिजिन भ्रॉव इंडियन श्राल्फ़ाबेट (भारतीय वर्णमाला का उद्भव), प्रथम भोरियंटल कान्फ्ररेंस प्ना का कार्यविवरण, जि॰ २, ए० ३०४-३१८।

२. ज० बि० श्रो॰ रि॰ सो॰, १६२३, ए॰ २६२ प्र।

३. वहीं, ए० ४११-२०।

उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन जो दड़ों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्थों के हैं या किसी और जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आर्थों से कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता।

श्रानुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाभ्रव्य पाख्राल ने शिका-शास्त्र का प्रणयन किया, इस श्रानुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, श्रीर उस के उद्भव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संहितायें बनाने श्रायां ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, श्रीर उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, उसे भी वह व्यक्त करती है।

# **प्रन्थनिदेंश**

# श्र. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के लिए

- पार्जीटर—पन्त्रयेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रैडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मनुश्रुति), भाक्तफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२;—नेशन्स पेट दि टाइम श्रॉव दि ग्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), ज० रा० प० सो० १६०८, ए० ३०६ प्र ।
- जायसवाल —हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कलकत्ता १६२४, हुई ६६-४० तथा परिशिष्ट श्र; —क्रौनोलोजिकल टोटल्स इन दि पुरानिक क्रौनि-कलस पेंड दि कलियुग ईरा (पौराणिक वृत्तान्तों में कालगणना-विषयक बोद तथा क्रिवयुग-संवत्); ज० वि० श्रो० रि० सो० ६, पृ० २४६ प्र।

महाभारत, भादि पर्व, श्र० १६८-१७४ ( शकुन्तजोपास्यान )। भ्राग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्षांग)।

पानीटर के झन्थ में प्रत्येक कथन के जिए पुरायों के मूल प्रमायों के प्रतीक उत्पत्त मिलेंगे। पानीटर के मत के विरुद्ध या श्रतिरिक्त मैंने जो कुछ जिला है, उस के जिए पान्टिप्पियों या परिशिष्ट-टिप्पियों में नहीं प्रमाय है दिये हैं।

# इ. सभ्यता त्रौर संस्कृति के इतिहास ( § ६७-७३ ) के लिए

वैदिक सम्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक रचनायें बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के आधार पर जिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं।

मैकडोनेल और कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स आँव नेम्स एंड सब्जेक्ट्स ( वैदिक नामों और विषयों की अनुक्रमणिका ), लंडन १६१२, में वैदिक वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी। कीथ के खेल दि एज आँव दि ऋग्वेद ( अन्वेद का युग ) में जो कि कैम्ब्रिज हिस्टरी आँव इंडिया ( कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) कि० १, कैम्ब्रिज १६२४, का अ. ४ है, वैदिक सम्यता का एक अच्छा संविस दिग्दर्शन मिलेगा। पार्जीटर के अन्य के अ० १-४, १६-२३ और २६ भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निक्रांकिलित अन्यों के निर्देष्ट अंशों में वैदिक सम्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन मिलेगा— जायसवाल—हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १२—१४; इड़ ३६२-३६३। रमेशचन्द्र मजूम इार—कोर्पेंग्टेट लाइ के इन एन्थ्येंट इंडिया ( प्राचीन भारत

रमशचन्द्र मजूम हार — कापार 2 लाइ 5 इन पन्थ्य 2 इंडिया ( प्राचान मारत मं सामृहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता १६२२, अ० २ 5 १, १; अ० ३ 5 १ :

रामकृष्ण गोपाल भएडारकर—वैष्णविज्म् शैविज्म् पेंड माइनर रिलीजस लिस्टम्स (वैष्णव शैव श्रीर गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासवर्ग १६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६।

श्रन्य उपयुक्त ग्रन्थों भीर लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पियों में दे दिये गये हैं। बाबुज भीर काल्दी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ एन्ट्येंट हिस्टरी श्रॉव दि नियर ईस्ट (पिष्ड्रमी एशिया का प्राचीन इतिहास) तथा जिटिश विश्वकोष १३संस्क॰ से सहायता जी गई है।

# तीसरा खण्ड--परीचित् से नन्द तक

#### नौवाँ प्रकर्ण

# ब्रह्मवादी जनकों का युग

# § ७४. राजा परीक्षित् श्रौर जनमेजय

भारतयुद्ध के श्रीर यादवों के गृह-कलह के जनसंहार के बाद देश में एक श्ररसे के लिए मारकाट बन्द श्रीर शान्ति बनी रही । श्रर्जुन पाएडव का बेटा श्रभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से परीचित् का जन्म हुआ था। पाएडवों के पींछे परीचित् गद्दी पर बैठा।

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावर्त्त के और विशेष कर पंजाब के राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं कहीं जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख हैं। तच्चशिला पर उन्हों ने अधिकार कर लिया। फिर पंजाब लाँव कर हस्तिनापुर पर भी उन्हों ने आक्रमण किया, और कुरु-राज्य अब इतना नि:शक्त था कि राजा परीचित् को उन्हों ने मार डाला।

परीचित् के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय तक कुरु-राष्ट्र फिर सँभल गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ राजा था। उस ने तच्चशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राजधानी वनाये रक्खी, त्र्यौर वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला । कहते हैं तत्त्वशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाण्डव-युद्ध का समुचा वृत्तान्त गा सुनाया था।

परीचित श्रीर जनमेजय का समकालीन केक्य देश का राजा श्रश्व-पति था। ऋश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाश्चों की परम्परागत पदवी, सो कहना कठिन है। जो भी हो, जब जनमेजय ने तत्त्रशिला पर श्रिधिकार किया, श्रौर नागों का दमन तथा उन्मृतन किया, तब केकय अरवपति उस की श्रधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि केकय देश ( श्राधु शाहपुर जेहलम गुजरात जिले ) गान्धार के ठीक पूरव सटा हुआ है। केकय श्ररवपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली त्राती है।

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक श्रीर फिर शतानीक के बेटे अश्वमेधद्त्त ने राज्य किया। शतानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के राजा जनक उपसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पञ्चाल देश के राजा प्रवाहरा जैविल के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों ब्रह्मवादी श्रर्थात् झानी राजर्षि थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी।

#### § ७५. बारह राजवंश श्रोर दिक्खनी सीमान्त की जातियां

अश्वमेधदत्त के बेटे श्रिधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन श्रयोध्या का राजा दिवाकर श्रौर मगध का राजा सेनाजित् था। कहते हैं, इन राजाश्रों के समय में नैमिषारएय में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराख सूतों ने पहले-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अनुश्रुति बनती गई, और गुप्त राजाओं के समय अर्थात् चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुश्रृति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैली में लिखा ।

<sup>9. 9</sup> दे 0 8 9 4 1

जन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा नैमिषारएय के सूतों के मुँह से ही कहलवाया—इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत् की बातें कह रहे हों। श्रौर वह "भविष्यत्" वृत्ताम्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी श्रानुश्रुति के साथ जुड़ता रहा।

उस के अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित के समय के बाद बारह राजवंश भारतवर्ष में जारी रहे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। हस्तिनापुर का वंश तो अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का अभी उल्लेख किया जयगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा। प्राचीन कुरु देश और उत्तर पञ्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जार्रा रहे। उन के पड़ौस में शूरसेन देश (अजभूमि) की राजधानी मधुरा में एक पृथक वंश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इच्चाकु वंश रहा, और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शिक्तशाली राज्य हो गये। उन के पूरब विदेह का जनक वंश कुछ ही अरसा चला। मगध में किलहाल वही बाहर्द्रथ वंश राज्य करता था जिसे वसु चेद्योपरिचर ने स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध और सहदेव हुए थे। बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में मगध को भारतवर्ष भर में सब से बड़ा शिक्त बना दिया। मगध के दिक्खनपूर किलींग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा।

पच्छिम-दिक्खन तरफ अवन्ति में वीतिहोत्र वंश और माहिष्मती में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दिक्खन गोदावरी-किंट में अश्मक नाम के एक नये आर्थ राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा। अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूळक की प्रतिष्ठान थी। दिक्खनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और मूळक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे।

विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर ( श्राधुनिक सिन्ध ) श्रीर पंजाब के राज्यों के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम श्रागे देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से पकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी।

आर्य राज्यों के दिक्खनी अन्तों (सीमाओं) पर अन्ध्र, पुरडू, शबर, पुलिन्द, मृतिब (या मृषिक) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विनध्य के जंगलों में रहे हों। पुरुड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई आलग जाति थी, सो कह नहां सकते। अन्ध्र, शवर श्रौर मूषिक निश्चय से अश्मक श्रौर कलिंग के बीच तथा दिक्खन को थे। समूचा आधुनिक आन्ध्र देश ही उस समय अन्ध्र या आरन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग से ठीक ऋगले युग में तेलवाह नदी पर ऋन्प्रपुर या श्रान्ध्रों को राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश की उत्तरी सीमा की तेल या तलंगिरि थी 1। शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय भूमिका में र दिया जा चुका है। मृषिकों के नाम का हैदराबाद की मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० में उन की नगरी कब्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थीर । कृष्णा श्रीर वेणा (वेण-गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, श्रौर मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी सं कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मृषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य श्रीर मूल प्रदेश भी यह समृचा ही था, या कुछ कम, श्रीर कम था ता कीन सा, सो नहीं कहा जा सकता। मृषिक

संरिववाणिज जातक (३) (जातक १, १११); इं० स्त्रा० १६१६
 ५० ७२ । भंडारकर ने बायसवाज की सजाह से तेज या तेजंगिरि को तेजवाह
 माना है ।

र. सपर हु १६।

३. ज० बि० श्रो० रि० सो० १६१८ ए० ३७४-७४, तथा नीचे § १४१।

लोग द्राविड थे या शाबर सो भी नहीं कहा जा सकता। मृतिब शायद मूचिव का अपपाठ है, श्रौर मृषिक उस का आर्थ रूप। श्राधुनिक मोची मूलतः मूचिव-मूषिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दिक्खनी जातियाँ श्रव भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ वंशज उन में जा बसे श्रौर मिल चुके थे। वे श्रायों की दक्किवनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं।

#### § ७६. कुरु-पश्चाल का मिलना

सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख श्रौर समृद्धि भी लौट श्राई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति श्रा बनी। श्रिधसीमकृष्ण के बेटे निच जु के समय मटची की ड़ों (लाल टिड्डियों) के लगातार उत्पात से कुरु देश में ऐसा दुर्भिच्च पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज खा खा कर गुजारना पड़ा। उधर गंगा की बाद हस्तिनापुर को बहा ले गई। इस दशा में र क़रु लोगों का एक बड़ी संख्या राजा-सहित उठ कर कौशाम्बी में जा बसी। कौरवों के इस प्रवास में दिज्ञिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, श्रीर वह सम्मिलित जन तब से कुरू पञ्चाल कहलाने लगा। उन का राजवंश भी तब भारत वंश या पौरव वंश कहलाया, श्रौर भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्सभूमि (जिस की राजधानी कौशाम्बी थी) हो गई। कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, श्रौर आज तक उस का पिच्छमी भाग करचेत्र कहलाता ही है।

# § ७७. ज्ञान श्रोर तत्वचिन्तन की लहर

निच चु कं बाद श्रमंक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग के इतिहास की यथेष्ट छानबीन स्रभी तक नहीं हुई। विदेह में निच्छ के

१. ऐत० ब्रा० ७, १८।

२. दे० ⊗ १४।

समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज श्रौर जनक श्रायस्थूण नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरक यक्षों का कर्मकाण्ड बढ़ रहा था, श्रौर दूसरी तरक ज्ञान श्रौर तत्त्व-चिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में श्रमेक मुनियों के साथ साथ विदेह के जनकों, केकय के श्रश्चपित, पञ्चाल के प्रवाहण जैविल श्रौर काशी के श्रजातशत्र श्रादि राजाश्रों के नाम भी सुने जाते हैं।

मनुष्य क्या है ? कहाँ ने आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब सृष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आर्य विचारकों को अर्धार सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध कुलीन परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से विदेह तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान् आचार्यों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार और अनुशीलन का जीवन बिताते। उन के जीवन की एक भलक तथा उन के सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद् नाम के वाङ्मय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरञ्जक कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर उद्धत की जाती हैं।

### श्र. नचिकेता की गाथा

रावी नदी के पूरव आजकल जो मामा (लाहोर कसूर पट्टी तरनतारन अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ कठ जाति रहती थी । कठों की उपनिषद् में एक कहानी आती है कि एक बार निवकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर भाग गया, क्योंकि उस का पिता उस से व्यर्थ माह करता था । वह यम के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उसे तीन रात भूखा रहना पड़ा। वापिस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि से चमा माँगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुक्त से तीन वर

s. दे० नीचे § १२१।

माँग लो। निचकेता के पहले दो मुँहमाँगे वर यम ने भटपट दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने लगा—

"यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुमे सममा दें कि असल बात क्या है। यही मेरा तीसरा वर है।"

''इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूचम है। निचकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इसे छोड़ो, सुभे बहुत न रोको।"

"किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, श्रौर श्राप कहते हैं यह सुगम नहीं है, श्रौर श्राप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता, इसी लिए तो मुक्ते इस जैसा कोई वर नहीं जान पड़ता।"

यम ने निवकेता को बड़े प्रलोभन दिये। "तुम्हारे सौ बरस जीने वाले पुत्र-पीत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय श्रौर धन मुक्त से माँग लो, जितना सुवर्ण श्रौर धन चाहो ले लो, ज्ञमीन ले लो, श्रौर चाहे जितनी लम्बी श्रायु माँगो। इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो। रथों श्रौर बाजों के साथ ये रामार्थ तुम्हें सेवा के लिए देता हूँ। निवकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुक्त से मत पूछो!"

पर निचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। ''हे यम, ये सब सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान श्रौर गाड़ी-घोड़े मुफ्ते नहीं चाहिएँ। धन सं मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, मुफ्ते तो बही वर लेना है।" (कठ उप॰ विल्ली १-२)

शिष्य को इस सच्ची ज्ञान-िषपासा को देख कर श्रन्त में यम ने उसे उपदेश दिया, श्रीर निचकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की खोज के लिए निचकेता के प्राण किस प्रकार छटपटाते थे!

१. दे॰ नीचे १७६।

## इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल स्त्रौर पिप्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ

निवकेता जैसे श्रानेक युवकों और युवितयों के नाम हमें उस समय के इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थीं —मैत्रेयी श्रीर कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण स्त्रियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलाकी रहती थी।

याज्ञवल्क्य बोले-मैत्रेयी, मैं ऋब यहाँ से जाने को हूँ, श्राश्रो तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ।

मैत्रेयी ने कहा—भगवन् , यदि यह समृची धरती धन से भरपूर मुफे मिल जाय तो क्या मैं श्रमर हो जाऊँगी ?

- —नहीं, हरगिज नहीं। जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा।
- —तव जिस चीज से मैं श्रमर न हूँगी, उसे ले कर क्या कहूँगी ? आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुक्ते उपदेश कीजिए न ?।

इन ज्ञानिपपासुत्रों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक बार सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान् गौतम के पास जा कर बोला-भगवन् श्राप की सेवा में मैं ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या श्चाप के पास त्रा सकता हूँ ? वे बोले — सौम्य तुम कौन-गोत्र हो ? — मैं नहीं जानता महाराज में कौन-गौत्र हूँ। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो मैं नहीं जानती तुम कीन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है श्रौर तुम्हारा सत्यकाम । सो मैं सत्यकाम

याज्ञवल्क्य भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; केवल एक व्यक्ति का नहीं।

२. बृ० उप० ४, ४।

जाबाल ही हूँ । — कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना।

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, श्रीर यह बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की हो?, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य श्राश्वलायन, भार्गव वैदर्भ श्रीर कबन्धी कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान् पिष्पलाद के पास शिचा लेने पहुँचे। [शैव्य = शिवि देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैदर्भ = विदर्भ का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। ] पिष्पलाद ने उन से कहा—श्रभी एक बरस तक तुम लोग श्रीर तप ब्रह्मचर्य श्रीर श्रद्धा से बिताश्रो; उस के बाद श्रा कर चाहो जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब किर उपस्थित हुए श्रीर श्रपने सन्देह मिटा सके।

#### उ. अश्वपति कैकेय की बात

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान् श्रापस में विचार करने लगे। अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उदालक श्रारुणि के पास गये।

१. छा० उप० ४, ४!

२. पिप्पजाद नामक एक आचार्य का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद रक्खा है ( प्रा० त्र्र० ए० ३२४—३३१), किन्तु प्रश्लोपिनषद् वाजे पिप्पजाद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशज के राजा हिरणयनाभ का समकालीन था (प्रश्ल उप० ६-१), श्लौर हिरणयनाभ पार्जीटर के अनुसार मनु से ८३वीं पीढ़ी पर था। किन्तु राय बौधुरी उसे ६ठी शताब्दी हैं • पू • में रखते हैं (ए० ६४, तथा १६-१७)। प्रकृत प्रसग में यह विवाद इतने महस्य का नहीं है कि इसे निपटाना आवश्यक हो।

उदालक ने देखा वह उन्हें सन्तृष्ट न कर सकेगा। उस ने कहा चलो हम सब श्रश्व यति कैकेय के पास चलें। वहाँ पहुँचने पर श्रश्वपति ने उन का बड़ा श्रादर किया। उस ने उन से कहा—मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर, न कोई अपद है और न व्यभिचारी; व्यभिचारिखी तो होगी कहाँ से ? श्राप लोग यहाँ ठहरें, मैं यज्ञ करूँगा, तब आप को बड़ी दिचाएा दूँगा। उन्हों ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह आप से कह दें; हम तो श्राप से श्रात्मज्ञान लेने श्राय हैं। श्रश्वपति ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा। दूसरे दिन शातःकाल वे सब सिमधायें <sup>9</sup> हाथ में लिये हुए उस की सेवा में उपस्थित हुए, श्रीर श्रश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( क्रा॰ उप॰ 4, 99)1

#### ऋ, "जनक" की सभा

"जनक" वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस में बड़ी भारी दित्तणा दी जाने को थी। वहाँ कुरुपञ्चालों के बाह्यण जुटे। जनक जानना चाहा उन में सं कौन सब से विद्वान है। उस ने हज़ार गौएँ खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पादर बँधवा दिये, श्रीर कहा, श्चाप में से जो सब से श्राधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। याज्ञवल्क्य ने श्रपने ब्रह्मचारी से कहा—सौम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जाश्रो । दूसरे ब्राह्मण यहन सह सके। उन्हों ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना शुरू किया। पाँच विद्वानों श्रीर एक विदुषी ने क्रम से याज्ञवल्क्य की परीचा ली, पर प्रत्येक को उस ने शान्त कर दिया । तब उदालक श्राहिए नाम के एक विद्वान ने उस से एक गृढ़ विषय का प्रश्न किया जो ऋारुणि ने मद्र देश में रहते हुए पतब्बल काप्य से सीखा था। याज्ञवल्क्य इस परीचा में भी उत्तीर्ण हो गया।

१. शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का ईंधन ) लेकर खाते थे।

२. उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई

तब गार्गी वाचक्रवी दोबारा बोली—"ब्राह्मणो, महाशयो, में इस से दो प्रश्न पृछ्ठ लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।" "पूछो गार्गी, पूछो"। वह कहने लगी—"याझवल्क्य, जैसे कोई काशी या विदेह का चित्रयक्ठमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बाणधारी शत्रुष्ठों या चोरों को अकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए।" किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याझवल्क्य को हरा न सके तब कुकपछ्याल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी। तब विद्ग्ध शाकल्य मुकाबले के लिए उठा। शाकल नगरी पञ्जाब के उत्तरो भाग में मद्र देश को राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट उस सूचित करता है। शाकल्य का असल नाम देविमत्र था, विद्ग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उस ने ऋग्वंद का सम्पादित शास्त्रायें शाकल संहितायें कहलाती थीं। विदग्ध और याझवल्क्य की यह शर्च थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याझवल्क्य की ही हुई। (बृ॰ उप॰, अ०३)।

#### लृ. उपनिषदों के धार्मिक विचार

उपनिषद्-युग का यह तत्त्वचिन्तन श्रार्यावर्त्त में धार्मिक सुधार की भी एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कर्मकाएड श्रीर श्राडम्बर के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद् ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि

—यं यह फूटो नाव की तरह हैं (मुण्डक उप॰ १, २, ७) । सृष्टि के श्रन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म कहती हैं । इन्द्र वरुण श्रादि वैदिक देवताश्रों की पुरानी गद्दी पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दो । वैसे भो वैदिक देवताश्रों की हैसियत में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । विष्णु श्रीर शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के द्यर्थ में इस वाङ्मय में द्यधिक बर्ते गये हैं। कठ-उपनिषद् (३-९) में विष्णु का परम पद मनुष्य की जीवनयात्रा का चरम लत्त्य कहा गया है; श्रेताश्वतर उपनिषद् कट्ट-शिव का परमात्मा-रूप से कीर्त्तन करती है। केन उपनिषद् में पहले-पहल उमा हैमबती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव को स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है।

यज्ञों की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये स्त्राचरण-मार्ग का उपदेश देती हैं। दुश्चरित स त्रिराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता श्रर्थात् मन के संकल्प की दढता, शुचिता, वाणी श्रीर मन का नियमन, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान श्रीर विज्ञान—इन सब उपायों से, तथा समाहित होने ऋथीन् आहमा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, उस में लीन होने, श्रीर उस की उपासना करने-श्रर्थात् भक्तिपूर्वक उस का ध्यान करने —से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है । मनुष्य का श्रन्तर-तर जो ऋत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस श्रात्मा को दंखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए: उसके दर्शन, श्रवण, मनन श्रौर विज्ञान से यह सब (संसार) जाना जाता है। उस श्रात्मा को चाहने वाले विद्वान् लोग पुत्रेषणा वित्तेषणा श्रीर लोकेषणा (सन्तान धन श्रीर यश को श्रमिलाषा ) सं ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैंर। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है कि "यह श्रात्मा बलहीन को नहीं मिलता श्रीर न प्रमाद से या तप के ऋभाव से", वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि "यह श्रात्मा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता है वही इस पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा श्रापंन रूप को खोल देता है।"<sup>3</sup> इन में से विञ्जला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है।

१. कठ उप०२,२३;३,६-७-१३; प्रश्न उप० १,१४; मुगडक उप० १,२,११;३,१,४।

२. बृ० उप० १,४,८; २,४,४; ४,४,२२।

३. मुगडक उप० ३,२, ३-४; कठ उप० २,२२।

यह एक प्रचितत विचार है कि उपनिषदें श्रद्धैतवाद का—श्रर्थात् इस जगत् में एक ही बहा है, और यह जगत् भी उसी की श्रीमञ्यक्ति है, इस विचार का—उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषदें एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत् के श्रमल तक्त्र को खोजना उन सब का स्पष्ट लद्य है, और उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग और श्रातुरता भलकतो है। स्थूल सृष्टि और श्रमेक प्रकृति-शिक्तियों के परे और श्रम्दर एक महान् चेतन शिक्त—श्रात्मा या ब्रह्म—है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष श्रमुभूति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है। िकन्तु सम्प्रत्याय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं हैं; वहाँ तो तक्त्वचिन्तन की श्रारम्भिक धुँधली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी श्रद्धैतवाद की तरक भी भुकता है; पर वह बाद उस चिन्तन के श्रमेक परिणामों में से केवल एक है। उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे श्रमेक श्रस्पुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि श्रमातमवाद के बीज भी उन में खोजे जा सकते हैं।

# ७८. ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण ग्राखायें त्राश्रम त्रोर परिषदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय

उस युग की जिज्ञासा का चेत्र केवल श्रध्यात्म विषय ही न थे, प्राकृतिक श्रौर मानव (या जड़ श्रौर चेतन) जगत् के कई पहलुओं की श्रोर विचारकों का ध्यान गया था। श्रार्थी की उस समय की विद्याश्रों का जो परिगणन मिलता है ( जैसे छा॰ उप॰ ७, १-२ में ), उस में से प्रत्येक के नमूने श्राज नहीं मिलते, श्रौर न प्रत्येक नाम का ठीक श्रर्थ ही हम जानते हैं। तो भी उन की कुछ विद्याश्रों का हमें पता है।

जिस उदालक श्रारुणि का उपर नाम श्राया है, वह एक प्रसिद्ध विचा-रक श्रीर विद्वान्था। उस का बेटा श्वेतकेतु श्रीदालिक तथा दाहता श्रष्टावक

१. जैसे बृ० उप० ३,२,१३ में

भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु श्रीदालिक ब्रह्मवादी होने के श्रितिरिक्त जननशास्त्र श्रौर कामशास्त्र का भी प्रवर्त्तक िना गया। उस के एक श्ररसे बाद उसी विषय पर बाभ्रवय पाञ्चाल ने एक संचित्त प्रनथ लिखा । यह बाभ्रव्य उस सुबालक बाभ्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिचा-शास्त्र का प्रणयन किया था।

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में शाकपूर्ण या शाकपूर्ण नाम का व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है।

उस से ऋगली पीढ़ो में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पक्स-शिख था। कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई आर गुरु का नाम कपिल था, कोई कड़ते हैं पञ्चशिख का नाम ही कपिल था। जो भी हो, जिस प्रकार वाल्मोकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कांपल को आदि-विद्वान श्चर्यातृ सब से पहला दार्शनिक । उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते हैं। वह एक श्रनीश्वरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत् की कुल सत्तात्रों का संख्या बद्ध श्रौर शृंखला बद्ध विवेचन करती है। इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है।

पञ्चशिख से तोसरी पोढ़ी पर यास्क हुआ। शायद उस का कोई वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है।

यज्ञों के पूजा-पाठ श्रौर क्रियाकलाप के श्राडम्बर का भी बड़ा विस्तार हुआ। ऋचात्रों श्रौर सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष् थे। उन सब की व्याख्या में भी श्रव बहुत कुछ लिखा जा रहा था, श्रौर वह शृङ्खलित श्रौर-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा में चल रहा था। वेद्व्यास के समय श्रीर पहले से जो अध्ययन श्रौर शिच्च ए के अपनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खुब फूले फले। वे चरण या शाला कहलाते । उन्हीं चरणों या शास्त्राद्यां के आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिच्चण चलता। वेद-संहितात्रों के त्राध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाङ्गों को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्याप्तन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारकों और विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान का संग्रह और पृष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती । समय समय पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । स्वेतकेतु औहालिक एक वार पाञ्चालों की परिषद् में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैवलि ने उस से कई प्रश्न पूछे थे (बृ॰ उप॰ ६, २; छा॰ उप॰ ५, ३)। ये परिषदें एक तरह से प्राचीन सिमिति का ही एक पहलू थीं।

चरणों श्रीर श्राश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या प्राचीन ऋषियों श्रादि के नाम से होते । श्रायों का जितना प्राचीन ज्ञान मिलता है वह श्रमुक शाखा या श्रमुक चरण का कहलाता है। लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा बतलाई जाती है। श्रीर श्रधिकांश प्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, श्रनेक मस्तिष्कों के सहयोग की श्रीर सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के चेत्र में व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन श्रायों का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता श्रीर फलता-फूलता रहा है; हम श्राज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम।

वेद के उक्त भाष्य ब्राह्मण कहलाये । वे गद्य के जटिल प्रन्थ हैं। कई शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग और ब्राह्मण या व्याख्या-भाग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं। इस का यह अर्थ है कि वेद-संहिताओं का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ। ब्राह्मणों के अन्तिम

भाग ऋरिष्यक ( श्ररएय या जंगल में कहे गये प्रन्थ ) श्रीर उपनिषद् ( निकट बैठ कर कहने के श्रर्थात् रहस्य-प्रन्थ ) कहलाये।

शिक्ता त्रादि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाह कहलाये । वे छः हैं ।
शिक्ता या शीक्ता का अर्थ कह चुके हें । उस के त्रातिरिक व्याकरण, छन्द और
निरुक्त ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुक्त में
शब्दों को व्युत्पित अर्थात उन के उद्भव की खोज की जाती हैं । बाकी दो वेदाङ्ग
हैं—ज्यांतिष और कल्प । वेदाङ्ग ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था । कल्प
में आर्थी के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज-सम्बन्धी अनुष्ठान के
नियमों का विचार होता । आर्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों
की मीमांसा ही कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे—औत, गृह्य, और
वर्म । औत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जो सब श्रुति
पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता । गृह्य या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायों भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्येष्ट
आदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं । धर्म का अर्थ यों तो था कानून
या तमाम व्यवहार । कल्प के धर्म अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख
है ।

कल्प सब सूत्रों श्रर्थात् श्रत्यन्त सिच्छित् वाक्यों में मिलते हैं। वे ब्राह्मणबंथों का सार हैं। किन्तु सार श्रौर निष्कर्ष निकालने के साथ साथ संशोधन श्रौर परिवर्त्तन को प्रक्रिया भी जारी रही। न केवल कल्प प्रत्युत श्रन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में जिस्ते गये।

मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय हम श्रीसतन आठवीं शताब्दी हैं पूर्व रख सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ। किन्तु अब जो श्रीत गृह्य और धर्म-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व से दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरगों के आश्रमों में सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी

देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पाँचवीं राताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान है।

ब्राह्मण उपनिषद् श्रौर सूत्र-यन्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) वैदिक वाङ्मय कहते हैं।

# ९ ७९. सामाजिक विचार-च्यवहार और त्रार्थिक जोवन का विकास; वर्णाश्रम-पद्धति त्रौर ऋणों की कल्पना

उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद पहले-पहल पड़ो, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। इसी काल में आर्थी के समाज-संस्थान की नीवं डलीं ।

यह सममा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋणे ते कर पैदा होता है — वह देवतात्रों का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्त्तव्य उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिष्य आदि का धर्म निवाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों को इस कल्पना के विषय में चाहे जो कहा जाय, इतना

१. दे० # १६।

२. पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण—देन-ऋण ऋषि-ऋण भौर पितृ-ऋणप्रसिद्ध हैं, किन्तु धारम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चीथा मनुष्य-ऋण । शत०
बा० १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उल्लेख है—ऋण द चै जायते यो
अस्ति । स जायनान एवं देवेम्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥ आगो उन
की ध्याव्या है। ऐत० बा० ७, १३ भी ऋणों के सिद्धान्त का उल्लेख हैं।

तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामृहिक प्राणी के रूप में देखती थी। श्रीर इस की दृष्टि में मनुष्य केवल श्रपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूर्व जों का भी ऋणी था; श्रीर क्योंकि पूर्व जों का ऋण वंश जों के तंई चुकाया जाता था, इस कारण उस के श्रपने वंश जों के प्रति भी कर्त्तां व्य थे।

कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावों में बाँटा गया था। पहले दो आश्रम, विद्यार्थी और गृही, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान-प्रस्थ और परित्राजक या भिच्च, विशेष ज्ञानवान् लोगों के लिए। वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते। वे आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पचपात विचार और अध्ययन के केन्द्र थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग कर घूमने वाले भिचुओं का।

जाति भेद आरम्भ में केवल आर्य और दास का ही था। वैदिक काल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। आब लगातार साथ रहने से अधिक सम्पर्क होने लगा, तब आर्थी की पवित्रता बनाये रखने के लिए नियम और बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री आर्थ की धर्मपत्नी न हो सकती। तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की स्त्रियों के रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली गमाओं की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आर्थों के समाज के विलक्कल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग — शुद्र

<sup>1</sup> निरुक्त १३, १२, २ में जिला है—अधोरामः... श्रधस्ताद्रामे। ऽधस्तात् कृष्णः कस्मात् सामान्यादित्यित्रं चित्वा न रामामुपेयात्, रामा रमणायो-पेयते न धर्माय कृष्णजातीयैतस्मात् सामान्यात् ॥ स्पष्ट है कि रामा = अनार्यं रखेज ।

के रूप में — बनने लगे। किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित माना जाता, आर्थों के समाज में आ जाने पर भी वह एक दिलत श्रेणी था। आर्थ और शूद्र में वास्तविक जाति-भेद अर्थात् नस्ल का भेद था।

स्वयं श्रायों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्ठाः या रथी लोग साधारण पदाित से हैंसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की श्रिधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी ऊँचा था, उस में राजकीय परिवारों के लोग थे। राजन्यों श्रौर रथेष्ठाश्रों को मिला कर चित्रय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से हो कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; श्रब केवल उस का ऊपर होना श्रिधक स्पष्ट होने लगा।

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान श्रोर विचार के मार्ग में जाने वाले, श्रध्ययन श्रोर श्रध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही ब्राह्मण श्रेणी कहलाती। ब्राह्मण का मृल श्रर्थ केवल ब्रह्मन्—ऋच् साम श्रोर श्राथवंण मंत्रों—को दोहराने वाला, श्रर्थात् पद्यपाठक मात्र था। पद्यपाठक के काम से ही एक तरफ तो

<sup>9.</sup> समृचा समाज चार वर्णों में बाँटा जा सकता है, यह केवल एक दार्शनिक कल्पना थी। धर्मशास्त्रकारों के नियम केवल उन के खेलकों के विचारों और इच्छात्रों को स्चित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को। वास्तव में प्रत्येक काल में चार वर्ण या श्रेणियाँ थीं, यह अध्यन्त आमक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ई० प्० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता हैं (इं० श्रा० १८७७, ए० २३६-२३८)। उत्पर है ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस में राजन्य और रथेष्ठाः दो श्रलग श्रलग श्रेणियाँ हैं, और वैसा होना स्वाभाविक भी था। बुद्ध के समकालीन अर्थात छठी शताब्दी ई० प्० के कूटदम्त-सुत्त (दीघ०) में किर खत्तिया श्रनुयुत्ता और श्रमधा परिसक्जा में भेद किया है (हिं० रा० भाग २, ए० १०० टि० ४ में उद्भत)।

पुरोहित के काम का विकास हो गया। दूसरी तरफ पद्यों के अनुशीलन से ही श्रनेक ज्ञानों श्रीर श्रध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ श्रीर हो रहा था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था: श्राज तक भारतीय मनोवृत्ति उन भावों को त्रालग त्रालग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन श्रीर श्रध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों को एक दूसरी श्रेगी बन उठी। उन में से जो बड़े बड़े आश्रमों या शालात्रों के नायक थे व महाशाल शहरा कहलाते। पुरोहित त्राह्मण श्रीर महाशाल त्राह्मण दोनों ही का श्रध्ययन-श्रध्यापन मुख्य लक्तरण था। क्योंकि राष्ट्र कं धर्म ऋौर व्यवहार (नियम कानून) की ऋौर हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरक गष्ट्र के मन्त्र-धर (श्रमात्य सलाहकार नीति-निर्धारक) का कार्य तथा दूसरी तरक न्याय-विभाग का कार्य प्रायः उन्हों के हाथों में आ जाता । इन ऊँचे पदों में या पुरोहित के पेशे में श्रामदनी जरूर थी, किन्तु साधारण ब्रह्मण का मुख्य कार्य तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा दुश्रा था। श्रार्य संस्कृति की यह एक विशेषता रही, श्रौर श्रव तक है, कि उस में ज्ञान और गरीबो का आदर सम्पत्ति श्रीर समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। जनता की इसी मनावृत्ति के कारण चत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन श्रीर श्रभिजात समभी जाती, बाह्मए श्रेगी भी वैसी ही कुलीन श्रीर श्रभिजात गिनी जाने लगी।

चत्रिय श्रौर ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विशः में से ही ऊपर उठीं थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। ते सब का श्राश्रय थे। वैश्य गृहपति राष्ट्र का श्राधार थे। शिल्प श्रौर व्यवसाय के पश्पिक के साथ साथ

सु० नि० ब्राह्मणधिम्मकसुत्त (११) भौर वासेट्टसुत्त (३४) की
 वस्थुगाथा ।

वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, श्रीर उत्तर वैदिक वाङ्मय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द श्राता है, उस का श्रर्थ बहुत से विद्वान् गण का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्ट्य का श्रर्थ गण की मुख्यता। श्रर्थात् उस श्रारम्भिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों श्रीर पशुपालकों का था, श्रीर जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, श्रव कृषि व्यापार श्रीर श्रनेक शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने श्रीर श्रंकरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान श्रीर श्रथ्ययन का पेशा उसी विशः में से फूट कर एक पृथक श्रंग वन रहा था उसी प्रकार श्रन्य शिल्पों श्रीर व्यवसायों के समृह या गण भी पृथक श्रंगों के रूप में प्रकट होने लगे। किन्तु यह श्रभी बीज मात्र था।

ब्राह्मण त्तिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा दार्शिनक वर्गीकरण था। श्रपनी श्रपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यवहार रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, श्रीर तब भी थी, किन्तु आजकल की जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-भेद यदि था तो आर्थ और श्रूद्र में था, श्रीर वह जाति-भेद के श्राधार पर था।

त्र्यार्थी के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेका अधिक परिष्कृति आ रही थी।

उत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है, इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो गया था। कपास श्रीर सूती कपड़े का श्राविष्कार समूचे संसार में पहले-पहल भारतवर्ष में ही हुन्ना, तथा पच्छिमी जगत् के सामी श्रीर श्रन्य लोगों को भारतवर्ष से ही उस का पता मिला था।

श्राश्वलायन श्रोत सूत्र ६,४,१७।
 ३९

# 🞙 ८०. जनपदों का त्रारम्भ त्रौर प्रादेशिक राज्यसंस्थात्रों का विकास

अविस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपकता इस उत्तर वैदिक युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्यों की राज्य-संस्था में भी।

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ख्रीर श्रवस्थित हो जाने के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व—स्पष्ट 'नाम-रूप'—होने लगा। श्रीर उस का यह फल हुआ कि राज्य श्रव जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का अर्थ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )-जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का श्रिधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। श्रारम्भ में जनपद में यही विचार था। श्रब हम साधारण रूप से देश को जनः पद कहते हैं, वह किसी जन (कबीले) का श्रिधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे। जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पख्राल, चेदि, वत्स, त्रांग, शूरसेन, श्रवन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, श्रम्बष्ट, उशीनर, मालव, केकय, गान्धार त्रादि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवर्त्तन हो गया-जानराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पञ्चाल, मद्र, मालव श्रादि श्रव जन या कबीले न रहे। यद्यपि श्रव भी उन उन नामों के जनपदों में उन्हीं उन्हीं मृत जनों के वंशज—सजात या ऋभिजन 9—मुख्यत: बसे हए

१. অभिजन शब्द पाणिनि ( প্রস্তাখ্যাথী ৬, ২, ২০ ) का है। उस में हो श्चर्य हैं, एक तो वही जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-किसी के पूर्वजों का मूल निवास-स्थान । श्रभिजनः पूर्वबान्धवः, तत्सम्बन्धाहेशोऽप्यभि-जन उच्यते यस्मिन् पूर्वबान्धवैरुषितम् ( उक्त सूत्र पर काशिकान्वृत्ति )।

थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस में मिक रक्खे, वह राष्ट्र उस का श्राभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति श्रव उस की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे (ऊपर ६० इ), किन्तु उस समय उन्हें किल्पत सजातता या श्राभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी । श्रव वे सजात या श्राभिजन नहीं बनते थे, श्राभिजनत्व के बजाय श्रव उन्हें जनपद में मिक रखने की श्रावश्यकता होती थी।

इसी प्रकार प्राप्त पहले जन की दुकड़ी या जत्था होता था, श्रव उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया।

केवल इतना हो नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य-संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा अर्थात् मगध विदेह कलिंग आदि में साम्राज्य के श्रमिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राट् कहलाते । श्राजकल हम एक-च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल श्रर्थ शायद् था राज्य-संघ या राज्य-समृह, श्रर्थात् श्रनेक राज्यों का गुट्ट जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्षिण दिशा में सत्वत ( यादव ) लोगों में मीज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते। मोज का अर्थ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा। प्रतीची दिशा (पिछ्यम) में नीच्य और ऋपाच्य लोगों में, ऋर्थात् दिनखनपिच्छम और ठेठ पिच्छम-सुराष्ट्र, कच्छ, श्रौर सौवोर (श्राधुनिक सिन्ध) श्रादि देशों—में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा स्वराद् कहलाते। स्वाराज्य का अर्थ था अप्रयं समानानां—ज्यैष्ट्यम्—बराबर वालों का ऋगुआपन । इस प्रकार स्वराट् श्रानुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ श्रगुश्रा मात्र था। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जो जनपद थे, उन में वैराज्य प्रगाली थी; वे विराद्-राजहीन - जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस युग में क्या समभा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। श्रौर ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात् अन्तर्वेद में, कुरु-पश्चाल वश और उशीनर ( पूर्वोत्तर

पंजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे श्रीर कहलाते थे। अर्थात् मध्यदेश श्रीर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपच्छिम से दिक्लन तक-पंजाब से बराइ-महाराष्ट्र तक-संव-राज्यों की एक मेखला थी। हम देखेंगे कि यह श्रवस्था प्राचीन काल के श्रन्त तक—५०० ई० तक—जारी रहेगी। आर्थी के विचार-व्यवहार श्रीर समाज-संस्थान की ठांस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही आर्यों की राज्यसंस्था की आधार-शिलायें भी भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गई । भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था १।

जिस ध्रुव श्रौर प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भा उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, श्रीर उस का कुछ चित्र हमें मिलता है।

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकतः कहलाते थे; अब उस समृह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, श्रीर वे लोग श्रव रत्नी ( रिक्रनः ) कहलाते. क्यांकि वे राजा को श्रभिषेक के समय राजकीय श्रधिकार का सूचक रत (वैदिक काल का मिए) देते थे। श्रभिषेक में राजा जैसे पहले राजकृतः की पूजा करता था, वैसे ही श्रव रिलयों की। पुराने राजकतः का हो नया नाम रिबनः था, भेद शायद केवल इतना हो कि रक्नी अब स्थायी श्रीर निश्चित पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रत्नो होते थे—(१) सेनानी, (२) पुरेहित, (३) राजा या राजन्य (राजपुत्र), (४) महिनी अर्थात् रानी, (५) <sub>सत</sub> म्रर्थात् राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, (६) प्रामणी—शायद् मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता श्रथवा देश के ग्रामिएयों का मुखिया, (७) चता अर्थात् राजकीय कुटुम्ब का निरीचक या प्रतिहार, (८) संप्रहीता अर्थात कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक—रज्ञिनिर्यन्ता.

१ दे० # १६।

(९) भागदुघ अर्थात् वसूली का मुख्य अधिकारी, (१०) अद्यावाप अर्थात् हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकर्ता अर्थात् जंगलों का निरीत्तक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्त्ता, और(१२) पालागल अर्थात् सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तद्त (बढ़ई) या रथकार।

रत्नी या राजकर्त्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात् प्रजाके प्रतिनिधि थे।

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य श्रौर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेण्ट्य, माहाराज्य श्रौर श्राधिपत्य (श्रर्थात् परमेष्ठी, महाराज श्रौर श्रिधिपति होने) के लिए, एवं समन्तपर्यायी (सब सीमाश्रों तक जाने वाले) सार्वभीम होने श्रथवा समुद्र-पर्यन्त पृथिवी का एकराट् होने के लिए होड़ लगी ही रहतो थो, श्रौर प्रत्येक महत्त्वाकां ज्ञी शासक के सामने वह श्रादर्श बना हो हुआ था।

१. ऐत० ब्रा० ८, १४।

#### प्रन्थनिर्देश

মতে স্থ০ খ, গধ, २१ ( ए० २३४ ), २२ (ए० २४१), २४ ( ए० २**८४-**२८७ ), ए० ३१७ टि० ४, **য়०** २७।

जायसवाल—बृहद्वथ वंश की काबगणना, ज० बि० स्रो० रि० स्रो०४, पृ०२६ प्र। रा० इ० पृ० ६—४६।

हिं० रा०, ६६ १, १०, १७; म्न० १०, १२, १४, १६, २४, २४, २६; ६६ २६२, ३६२। विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाम्रों तथा मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से जिये गये हैं।

सा० जी०—घ० १९१, घ० ४९२।

हरप्रसाद शास्त्री—सांख्य वाङ्मय, जिंवि श्रो० रि० सो० १, ए० १४१ प्र। हाराण चन्द्र चकलादार—सोश्यल खाइफ़ इन पन्श्येंट इंडिया, स्टडीज इन वात्स्यायनज कामसूत्र (कलकत्ता १६२६) ए० १-१०।

#### दसवाँ पकरण

# सोलह महाजनपद

(८-७-६ शताब्दी ई० पृ०)

# ९ ८१. विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविष्ठव

भारतयुद्ध से छठी शताब्दो ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास श्रृङ्खलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उन का समय तथा पौर्वापर्य भी अन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं में से एक विदेह की राज्यकान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः उस की हत्या के बाद

दागढक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मग्रकन्यामभिमन्यमानस्सबन्धुराष्ट्रो विननाश । करालश्च वैदेहः ।—प्रप्रर्थ० १, ६ ।

२. मिजाइए रा० इ० ए० ४१-४२। अभी तक यह केवल श्राटकल है। विदेह की क्रान्ति कब और कैसे हुई, यह प्रश्न मनोरअक है। यदि यह श्राटकल ठीफ हो तो कराज का नध भी एक महत्व की घटना बन जाती है।

ही वहाँ राजसत्ता का श्चन्त हो गया, श्चौर संघ-राज्य स्थापित हो गया। सातवीं-छठी शताब्दी ई० पू० में विदेह के पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिव लोग रहते थे। विदेहों श्चौर लिच्छिवियों के पृथक् पृथक् संघों के मिला कर फिर इकट्टा एक ही संघ या गए बन गया था जिस का नाम युजि- (या विज्ञ) गए। था। वैशालो में विदेह के साथ ही गए-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता।

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी सामरिक शिक्त के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उस का मुकाबला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। श्रन्दाजन सातवीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७५ ई० पू०) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही के मध्यदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शिक्त थी; कोशल कई बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन (पौदन्य) भी सिम्मिलित हो गई थी।

मगध में बाई द्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित किया। शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक

भ काशी के राजा ब्रह्मदत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है; किन्तु ब्रह्मदत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी। जातक ३, १४८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मदत्तकुमार भी तकसिला पढ़ने गया, उस से स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नाम या पदवी थी।

एक प्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्विजयी राजा हुए। शैशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रुति में चित्रय नहीं प्रत्युत चत्रबन्धु कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन का भाव इस कारण कि वे ब्रह्म लोगों के चित्रय थे। ब्रह्म वे आर्य जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम (पञ्जाब में) रहतीं, और जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-चित्रयों के आचार का अनुसरण न करती थीं। उन की शिच्चा-दीचा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आर्थों वाले सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय आईतों (सन्तों) को मानते, और चेतियों (चैत्यों) को पूजते थे।

#### § ८२. सोलह महाजनपदों का उदय

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (\$ ८०)। श्रव उन में से कई महाजनपद भी वन गये। जनपद और महाजनपद का श्रारम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा अपने मूल देश से श्रिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कहलाने लगे।

इस प्रकार के बोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक कि सालह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई। इसी कारण हम इस युग के। भो सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं—(१) श्रंग-मगध, (२) काशो-कोशल, (३) वृजि-मल्ल, (४) चेदि-वत्स, (५) कुरु-पञ्चाल, (६) मत्स्य-शूर्सन, (७) श्रश्मक-श्रवन्ति, (८) गान्धार-कम्बोज।

श्रंगदेश मगध के ठीक पूरव था। उस की राजधानी चम्पा या मालिनी, जिसे श्राधुनिक भागलपुर शहर का पिछ्छमी हिस्सा चम्पानगर सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्ध नगरियों में से थी। वह चम्पा नदी के पूरव किनारे बसी थी, जो श्रव भी भागलपुर में चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, श्रौर काइखरड से गंगा की तरफ बहती है। मगध की

राजधानी राजगह (राजगृह) भी वैसी ही नगिरयों में से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाङ्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, ख्रौर उस की राजधानी का वाराणसी। केशिल देश की राजधानी सावत्थी (श्रावस्ती) अचिरावती (राष्ती) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। गोंडा ख्रौर बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत (श्रयोध्या) की हैसि-यत भी श्रावस्ती से कम न थी।

तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका है। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के सभी निवासियों को वजी तथा नेपाली लोग विजया कहते हैं। समूचे वृजिसंघ की राजधानी भी वेसाली (वैशाली) ही थी। उस के चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे और गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने हुए थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार की राजा या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के ७७०७ राजा थे, और उन में से प्रत्येक का उपराज, सनापित और माण्डागारिक (कोषाध्यच्च) भी था। ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिवि-राष्ट्र की मुख्य शासनशिक थी। शासन-अवन्ध के लिए इस में से शायद चार या नौ आदमी क्याराज चुन लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७००७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक होता था। वैशाली में उन के अभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती

जिस से पत्ती भी उस के अन्दर घुस न पाँय । वैशाली के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता।

लिच्छिव लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध द्वात्य जाति थे। वे अर्हतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मझ लोग भी द्वात्य थे, और उन का भी गए। राज्य था। मझ जनपद वृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा और कुसावती या कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरव) उन के कस्वे थे।

वत्स देश काशी के पिच्छम और चेदि (आधुनिक बुन्देलखरह) वत्स के पिच्छम जमना के दिन्खन था। वत्स देश में भारत वंश का राज्य चला आता था। उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी (इलाहाबाद जिले में आधुनिक कोसम गाँव) जमना के किनारे पर थी, और उस समय की बड़ी समृद्ध नगिरयों में गिनी जाती थी। वह व्यापार और युद्ध के राजपर्थों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी। पिच्छम समुद्र के बन्दरगाहों—भरुकच्छ, सुप्पारक (शूर्पारक, आधुनिक सोपारा) आदि— से तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश और मगध की नगिरयों को जाड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी और कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते। कौशाम्बी से उन की एक शाखा गङ्गा पार साकेत, श्रावस्ती और वैशाली चली जाती; दूसरी जलमार्ग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती।

पञ्चाल देश ( उत्तर पञ्चाल = आधुनिक रुहेलखरुड, और दिक्खन पञ्चाल = फर्र खाबाद-कन्नीज-कानपुर) कोशल और वत्स के पिछ्झम तथा वेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु ( हिस्तिनापुर-कुरुत्तेत्र का प्रदेश) उस के पिछ्झम और व्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु देश का चम्म और सीख ( आचार-ज्यवहार ) जिसे कुरुषम्म कहते थे मारतवर्ष में आदर्श माना जाता।

१. जातक ४, १४६।

वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित वर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे भारत में अप्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म सीखने आते थे । कुरु और पञ्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुरुरट्ट (राष्ट्र) की राजधानी कभी इन्द्रपत्तनगर (इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिल्लनगर (काम्पिल्य नगर) और कभी उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, और कभी उत्तर-पंचाल-नगर को कम्पिल्लरट्ट की राजधानी कहा जाता है।

कुरु के दिक्खन श्रौर चेदि के पिच्छमोत्तर जमना के दाहिने तरफ शूरसेन (मथुरा-प्रदेश) श्रौर मत्स्य (मेवात, श्रज्ञवर-जयपुर-प्रदेश) भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे।

शूरसेन श्रीर चेदि के दिक्खनपच्छिम श्रवन्ति उस समय के चार-पाँच सब से शिक्तशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी उज्जेनी (उज्जियनी) पच्छिम समुद्र श्रीर मध्यदेश के तथा श्रश्मक-मूळक श्रीर मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ात्र थी। माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में श्रवन्ति में ही सिम्मिलित थी?। श्रामक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरव किल्गराष्ट्र की सीमायें उस से लगतीं, श्रीर इस युग में सम्भवतः वे दोनों श्रश्मक (या श्रस्सक) महाजनपद में सिम्मिलित थे। श्रश्मक या श्रस्सक की राजधानी पौदन्य (पोतन या पोतिल ) थी। किल्गि की श्रपनी राजधानी दन्तपुर शीरे।

<sup>1.</sup> कुरुधम्म जातक (२७६)।

२. दीघ०, २, २३४।

३. जातक ३, ४।

४. दीघ०, वहीं।

सुद्र उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात था। सामरिक शक्ति श्रीर समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तत्त्रशिला में मध्यदेश के क्या राजपुत्र, क्या धनाढ्य सेट्ठियों के लड़केर, श्रीर क्या गरीब ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल श्रीर एक हल के। जात कर जीविका करते थे<sup>3</sup>—सभी पढने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिचित कहलाने के लिए तत्तरिशला में पढ़। होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सिम्मिलित था<sup>थ</sup>। श्रौर गान्धार-कश्मीर के उत्तर श्राधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पच्छिम बद्ख्शाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरबी सीमा सीता नदी श्रीर पच्छिमी बाल्हीक (बलख) प्रदेश था ।

ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात् बड़े राष्ट्र-शिक समृद्धि विस्तार या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-धे। उन के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार घ्रौर कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्रक, त्रिगर्त्त, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पिछ्छम और पिछ्छमद्क्सिन सिन्धु, शिवि, अम्बष्ट, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक गान्धार के श्रधीन रहे हों। मद, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं । महरटु की राजधानी सागलमगर<sup>६</sup> श्रीर सिविरट्र की श्ररिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी । सोवीररट्र की राज-धानी रोठव या रोठक (सक्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय

जातक ४, ३१४-३१६।

वहीं ४, ३८। . ર∙

वहीं २, १६४।

रा० इ० प० १३।

दे० 🕸 १७।

जातक ४, २६०।

सिवि जातक ( ४६६ ), वेसन्तर जातक ( ४४७ )।

की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से इम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित।

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पिच्छमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई में अविरावती (राष्ती) और रोहिणी नदी (राष्ती की एक पूर्वी धारा) के बीच शाक्यों का छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी किपलवास्तु या किपलवत्थु आवस्ती से करीब साठ मोल पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था ।

सोलह महाजनपदों में सं गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ था, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। उन को पूरवी सीमा अंग और किलंग तथा दिन्खनी अश्मक है। अश्मक के दिन्खन अन्ध्र आदि अनार्थ राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिलरह का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे नागदीप और कारदीप थे। नागदीप या नागदीप उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम था<sup>2</sup>, और कारदीप उसी के पास था। दामिलरह में काविरपत्तन था। आर्य तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है। वाराणसी के व्यापारि सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ के एक धनाट्य ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरह में और फिर वहाँ से कारदीप तक चला गया था<sup>3</sup>।

भइसाल जातक (४६१) की पश्चपत्रवत्थु (दे॰ नीचे परिशिष्ट इ)
में शाक्य कोग भ्रापस में कहते हैं—वयं कोसलरञ्जो श्राणापवित्तिद्वाने वसाम
(जातक ४, १४१)।

२. दे० नीचे §§ ८४ ड, ११०।

३. श्रकित्ति जातक (४८०), तथा सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

प्रव तरफ उसी तरह आर्थ व्यापारियों की पहुँच सुवरुणभूमि तक थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ (भरुच) श्रीर वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं, किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते. और उस में ख़ब रुपया बना कर लाते थे<sup>र</sup>। उस व्यापार के सिलसिले में आर्यावर्त्त के लोग पूरवी सागर के अनेक द्वीपों का परिश्रह या भौगोलिक खोज-टटोल करते, श्रीर कई द्वीपों में उन्हें श्रारम्भिक निवासी यत्तों या राज्ञसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शस्त्रास्त्र से दमन करते। उन में से किसी किसी द्वीप की जमीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, श्राम, जामुन श्रादि खुद-री होते थे। उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, श्रीर कभी कभी उन की सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से इम यहीं अच्छे हैं ।

§ ८३ केाशल ऋौर मगध राज्यों का विस्तार, ऋवन्ति में राजविष्ठव सोलह महाजनपदों की श्रवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ दुसरों को निगल कर श्रपना कलेवर बढ़ाने लगे।

श्रंग झौर मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा-तार मुठभेड़ जारी थी श्रीर मगध का दौत श्रंग पर गड़ा था। दोनों के बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ) में एक नागभवन था. श्रीर नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा श्रंगराष्ट्र पर कब्जा कर लेता, कभी श्रंगराजा मगध राष्ट्र पर । एक बार मगधराज हार कर भागा जाता था और श्रंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की

सुस्सोन्दि जातक ( ३६० ), धौर समुद्दवाणिज जातक ( ४६६ )।

२. महाजनक जातक ( ४३६ )।

समुहवाणिज जातक (४६६)।

सहायता से श्रंगराजा को पकड़ कर मार ढाला, श्रीर श्रंग राष्ट्र को दखल कर लिया। । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को श्रपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उपसेन को देनी पड़ी ।

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे चीए होती गई; दूसरी तरफ़ कोशल वैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद (लगभग ६७५ ई६ पू०) कोशल को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की। उस के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई। अन्दाज पचास बरस पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्था। उस ने तच्चिशला में शिचा पाई थी, और वह पिता की तरह ही प्रतापी था।

उस का समकालीन मगध का राजा संनिय (श्रेणिक) विम्बिसार था (राज्यकाल लग० ६०१—५५२ ई० पू०), जिस के साथ पसेनदि की एक वहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की के नहान-चुक-मुद्ध अर्थात् नहाने और शृङ्कारचूर्णों के खर्चे के लिए दहेज में विम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आमदनी एक लाख थीर। विम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज विम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली। तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का खपराज बन कर रहता।

डधर अवन्ति में लगभग उसी समय (अन्दाजन ५६८ ई० पू०) पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे पज्जीत

१. चम्पेय्य जातक (४०६)।

२. हरितमात जातक (२६६) तथा वड्डिकिस्कर जातक (२८६) की पच्युपस्वत्थु।

या प्रद्योत को राजगही पर बैठाया। प्रद्योत भी बिन्बिसार श्रीर प्रसेनजित का समकालीन श्रीर उन की तरह शिक्तशाली राजा था । उस से सब पड़ोस्री डरते श्रीर उसे चएड (भयानक) पञ्जीत कहते थे। एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था।

कोशल, मगध श्रोर श्रवन्ति के बीच वत्सराज्य (कौशाम्बी) पड़ता था, और वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छठी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्ध में यहो चार प्रवल एकराज्य थे। इन के श्रातिरिक्त उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिन्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति (पुष्क-शिक्त ) राज्य करता था।

#### <sup>§</sup> ८४. त्रार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों स्रोर नगरों का विकास

जनपदों त्रौर महाजनपदों के उपर्यक्त सब राज्यविस्तार त्रौर शिक-संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृढ आर्थिक बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं श्रौर न शक्तिशाली राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव में श्रार्थिक श्रौर व्यावसायिक उन्नति ही बढ़े बड़े जानपद राज्यों के उदय की श्रीर उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई। एक कारण था दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे बीर किस रूप में हुआ, उस का संज्ञिप्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है।

#### श्र. कृषि, तथा ग्रामों की श्रार्थिक योजना

जिस प्रकार राज्य श्रव जनमूलक (tribal) न रहा, प्रत्युत जानपद (territorial) हो गया था, उसी प्रकार प्राप्त भी श्रव जन का एक चारा-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य था, त्रीर वह अब एक आर्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था में, जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह कृषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक माग या बिल ले सकता, जंगल श्रीर परती जमीन का निपटारा कर सकता, या श्रस्वा-मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजमीग का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के दहेज में या ब्राह्मण या श्रमात्य या सेट्ठी की दे सकता था।

बड़ी बड़ी जर्मीदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, श्रीर श्राम जन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के ऋंश के रूप में लिया जाता, श्रौर उसे गाँव के श्रपने मुखिया ( गाममोजक ) श्रथवा राजकीय श्रिधिकारी (महामत्त = महामात्य ) वसूलते । भूमि का दान श्रीर विकय हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बँटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इस के बाद के युग में खेत बॅटाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस (महाजनपद-) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है।

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल (परिवार ) रहते, श्रीर वे कुल बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के आमों का उल्लेख है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी प्राम ही गिने जाते थे। गाँव के चौगिर्द उस के खेत श्रीर चरागाह होतीं, श्रीर वे जंगल होते जो श्रारम्भिक श्रटवियों का श्रव-शेष थे। उन के श्रातिरिक्त इस युग में हम श्रारामों श्रीर उय्यानों (बगीचों) का भी उल्लेख पाते हैं , जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से श्रपना काठ ईंधन श्रौर फूस-पुवाल ले श्राते। नावों, जहाजों श्रौर इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी। श्रभो तक उस को इतनी इफरात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थेर। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वनदेवता या मार (प्रलोभन का

१ जातक ४, २११।

२. भद्दसाल जातक (४६१)। ४१

मूर्त्त देवता, फाम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुजरते थे, जिन में जङ्गली पशुत्रों के त्रातिरिक्त चीरों डकैतों श्रीर भूत-प्रेत का भी डर रहता।

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पडोस के चरागाहों में चरतीं! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता. श्रीर शाम को मालिकों के पास लौटा देता ।

गाँव की बस्ती के चारों श्रोर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, श्रीर उस में दरवाजे रहते। गाँव के लोग सामृहिक रूप से सिँचाई का प्रबन्ध करते। खेत छोटे बड़े दोनो किसा के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों ( भृतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, श्रीर इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जामीन पर मजादूरी करने का उल्लेख मिलता है।

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण्' भी प्रायः खेती करते थे, श्रीर गण-राज्यों के सभी समान चत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे। वे चत्रिय लोग जामींदार न थे; जामींदार श्रौर किसान का भेद उस समय नहीं था । जामींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कृषक-समु-दाय का विजय कर चत्रिय लोगों ने उन की जमीन पर श्रपना स्वत्व न जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। श्रारम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी श्रीर मछुश्रों का पेशा करती थीं, न कि खेती। दास-दासी प्रत्येक धनी आर्य गृहपति के घर में रहते. किन्तु उन की संख्या कम थी, श्रीर उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े खेतों पर भृतकों द्वारा जरूर खेती होती थी, श्रीर उन भृतकों का जीवन काकी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह न्नार त्र्यनाज त्र्ययवा सिक्के के रूप में भृति मिलती। कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था।

गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रवन्ध खयं करते । सामूहिक जीवन उन में भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता, जो
राजदरबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और
सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और जुरमानों से
उस की अमदनी थी। वह अकेला कुछ न करता, गाँव के समा निवासी
मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्या के विषय में उस के साथ
सलाह और निर्णय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस
प्रकार गाँव को सभायें सामूहिक रूप से सभाभवन और सरायें बनाती,
बगीचे लगवातीं, तालाव खुदवातीं और उन के बाँध बँधवातीं थीं। उन के
निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी
बारी मुक्त मजदूरी करता। गाँवों की सभाओं और सामूहिक कार्यों में खियां
भी खूब हिस्सा लेतीं। गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी
और व्यक्ति के मृतक के रूप में मजदूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती

#### इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ

कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नित हो गई थी। उन में बहुत कुछ अमिवभाग हो गया था। नमूने के लिए बड्ढिक (वर्धिक, बढ़ई) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़-चौखटों और बैलगाड़ी से ले कर जहाजा तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; अपित (स्थपित, इमारत बनाने वाला), तच्छक (तत्तक, रन्दा फेरने वाला) और ममकार (भ्रमकार, खराद करने वाला) आदि उस के विशेष विभाग थे जो आलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्भार (कमीर) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे।

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, श्रर्थात् विशेष शिल्प बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे

जो केवल वढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों (नेसादों = नि षादों श्रीर मिगलुद्धकों = मृगलुब्धकों ) श्रादि के थे। एक कम्मारगाम में एक हजार लोहार परिवार श्रीर उसी प्रकार एक महावड्ढिकगाम में एक हजार बढ़ई परिवार १ रहने का उल्लेख है। बड़ी नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस की दन्तक/रवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाजार ), रजकवीथी (रंगरेजों की गली ), जुलाहों का ठान (स्थान) श्रादि।

लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना अपना संगठित समृह था, जिसे श्रेषि कहते थे। एक बस्ती, नगर या इल।के में एक शिल्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होती थीं। "वडढिक, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार श्रादि श्रठारह श्रेणियाँ" यह एक प्रचितत महावरा साथा, किन्तु उन ऋठारह में से बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार धन्दों श्रौर शिल्पों के श्रातिरिक्त सुनार, पाषाणुकोहक (सिलावट), दन्तकार, जौहरी, नळकार ( नळ की चटाइयाँ श्रीर छाबड़ियाँ श्रादि बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माभी श्रीर नाविक, जलानिय्यामक (जहाजों के मार्गदर्शक) श्रीर थलनिय्यामक श्रथवा ऋटवी-अपरस्वक ( जंगलों में व्यापारी काफलों के रत्तक श्रीर मार्गदर्शक ) श्रादि प्रत्येक घन्दे आर शिल्प की पृथक् पृथक् श्रेणियाँ थी। अपनी बस्ती या शहर की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं। चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है।

१ जातक ४, १४६।

एक एक श्रेणी में एक एक हजार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्स (प्रमुख) या जेट्रक (ज्येष्ठक) कहते थे, जैसे कम्मारजेद्रक, मालाकारजेद्रक, वड्ढिकिपामीक्स या वड्ढिकिजेंद्रक स्त्रादि। कभी कभी एक जेंद्रक के बाद उस का बेटा भी जेंद्रक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन श्रौर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का श्रीर श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले ऋन्तेवासिकों छात्रों) की शिचा के नियम, अन्तेवासिकों और अतकों की अति नियत करना आदि सब श्रिधकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ जातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव (specialisation) श्रीर स्थानीय केन्द्रगा के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, ऋौर लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रीण के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात् शागिर्द बनते थे। उन अन्तेवासिकों की शिचा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजा का बेटा ज्यापारी बन कर काफिले के साथ सकर करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक माली श्रीर एक रसोइये का श्रन्तेवासिक बनता है, राजाश्रों श्रीर ब्राह्मणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक त्तत्रिय धनुर्धर जुलाहे का काम करता श्रीर बाद में एक ब्राह्मण उसी की नाकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है. इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, श्रीर माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना श्रधिक लाभकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपुर स्वतन्त्रता

श्रीर गतिशीलता थी - श्रम श्रीर पूंजी श्रासानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढइयों का एक गाँव एक काम का ठेका श्रौर उस के लिए साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके एक जहाज बनाया, श्रीर श्रपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि रात के समय गंगा में खसक पड़ी। श्रीर श्रन्त में समुद्र में पहुँच कर एक उपजाऊ दीप में जा बसी<sup>9</sup>!

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की एक तरह से धुरी थी।

### उ. देशी त्रौर विदेशी व्यापार, नगरियाँ त्रौर निगम

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खुब उन्नति हुई। एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेशियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत जरूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम श्रीर चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी साथें। अर्थात काफलों में चलते और स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में ५-५ सी, ७-७ सी व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का उल्लेख पाया जाता है। शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। सार्थ का मुखिया सार्थवाह कहलाता। रास्ते में जानवरों डाकुचों त्रादि से सुरिचत रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दर्शकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के रत्तकों ( ऋटवी-ऋारक्लकों ) के ऋलग ऋलग खर्चे से बचना. पारस्परिक स्पर्धा श्रीर मुकाबले को रोकना श्रादि श्रनेक लाभ थे जो ट्यापारियों को परस्पर-

समुद्दवाणिज जातक (४६६)।

संघटित होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पूंजी भी कई बार सिम्मिलित होती थी, श्रौर व्यापार तथा मुनाफा भी सामा, किन्तु किस श्रंश तक सो कहना कठिन है। सामा श्रौर पत्ती का चलन जरूर था। दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राश्रों में भी श्रकेले जाते थे।

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा श्रिधिक था स्वभावतः कीमती चीजों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पदू, ज़री श्रीर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, श्रस्त-शस्त्र कवच हथियार चाकू-कैंची श्रादि फ़ौलाद की चीजों, दवायें श्रीर सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी श्रादि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं।

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । मध्यदेश में गंगा के काँठों में पिच्छम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी (कौशाम्बी) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का श्वाना जाना था, श्रीर वाराणसी, चम्पा श्रादि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे सुवर्णभूमि (श्राधुनिक बरमा के तट) तथा श्रन्य विदेशों तक सीधे चली जा सकतीं थीं । श्रनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे।

मध्यदेश से उत्तर-पिच्छम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की राजधानी तक्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक निःशस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरचित था। वह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमार्ग प्रायः नदियों को उथले घाटा

महाजनक जातक (४३६), समुद्दवाणिज जातक (४६६), सीलनिसंस जातक (१६०)।

पर ही लाँघते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जाता श्रीर श्रागे पंजाब में भी सम्भवतः सागल (शाकल, स्यालकोट) हो कर गुजरता था।

गान्धार के दक्खित सिन्धु देश ( श्राधुनिक सिन्धसागर दोश्राब तथा डेराजात ) का मध्यदेश के साथ घोड़ों का श्रच्छा चलता व्यापार था; बसी प्रकार कम्बोज देश से खबर श्राते थेर।

सौवीर देश ( श्राधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोरुक या रोरुव ( ऋाधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्द्रगाहों (पट्टनों या तिथीं) से भी मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( श्राधुनिक भरुच ) का पट्टन (बन्दरगाह) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी श्रादि तक लगातार काफले श्राते जाते थे। इन पच्छिमी बन्दरगाहों का आगो बावेरु (बाबुल) से भी व्यापार था श्रीर भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी (विष्पण्यु = विष्रण्यष्ट्र) नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थो। <sup>३</sup> कहते हैं, बावेरु में की आ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे थे।

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूळक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी नियमित व्यापारपथ चलता था। श्रस्सक-रट्ट की राजधानी पोतलिनगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूळक के पतिर्ठान ( आधुनिक पैठन) पहुँचता था । पैठन को उस समय खाली पतिट्रान नहीं बल्कि मूळक का पतिट्ठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह रास्ता उज्जीन श्राता; और फिर गोनद्ध (गोनर्द) का पड़ाव तय कर वेदिस (विदिशा)। फिर वनसह्बय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसिन्ब, श्रीर वहां से साकेत होते हए सावरिथ । सावरिथ के बाद सेतव्य हो कर किपलवर्थ, श्रीर फिर

१ दे० जपर ६ ३४।

कम्बोजके श्रस्सतरे सुद्रन्ते—जातक ४, ४६४।

दे० % १८।

४ बावेर-जातक (३३६)।

मक्षराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भागनगर लांघ कर अन्त में वेसालि । वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दिक्खन गंगा का घाट पार कर के

भरुकच्छ से सुवएए।भूमिर तक तट के साथ साथ भी समुद्र के व्यापारी यात्रा करते । श्राधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की दिक्खनी अविधि थी, जहाँ वे ईंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे। बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे र। वह द्वीप उस समय तक श्राबाद न हुआ था, श्रीर भारतीय व्यापारी उस के श्रन्दर न जाते थे। उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप) था, श्रीर उस के विषय में यात्रियों की श्रनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ रहतीं थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा श्रीर बहका कर तट पर से श्रन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला श्रीर मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, श्रौर जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर (निर्यातन गृह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! श्रीर फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी (आधुनिक कैलानीगंगा) से नागदीप (सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं !३

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों श्रौर परिग्राहकों (खोज करने वालों) की भी यक्खों श्रौर रक्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं।

१ सु० नि० १७७, १०१०—१०१३।

२, सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

३ वलाइस्स जातक (१८६)।

४. इन कथाओं के यत्त या यक्ल कोई स्रमानुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार

सामुद्रिक नावें भी लकड़ी के तख्तों १ (पदरानि) की बनी होती थीं, उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) श्रीर लंगर (लकार) लगे होते थेर । कभी कभी सागरवारिवेग<sup>३</sup> से या अकालवात से वे महासमुद वा पक्ति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे ।

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ध की नगरियों की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के कारखाने तथा बाहरी वस्तुत्रों के बाजार श्रलग श्रलग मुहल्लों में रहते । भाजन के पदार्थ, विशेषतः ताजा फल तरकारी और मांस नगर के दरवाजों पर आ कर विकते थे। सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर रहती, श्रीर बाहर चौरस्तों (सिंघाटकों ) पर ही मांस विकता था । कारखाने सड़क की तरफ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता था। फ़ुटकर विक्रो के आपण ( स्थिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय: अन्तरापण ( अन्दर के भएडारों ) में रख कर बेचा जाता । कपड़ा, श्रनाज, तेल, गन्ध, फूल,

में भाग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुद्दवािशाज जातक में सात 'शूर पुरुष' 'सब्बद्धपञ्चा-युध' हो कर द्वीप का परिग्रहण करने उतरते हैं। करते करते जहाँ उन्हें एक दाढ़ी-मूँ इ बढ़ाये हुए नगा आदमी दीखता है, उसे यक्ख समक कर वे कुछ चिकत होते हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रस्युत अपने तीर चदा जेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से बदना हो। सिंहब के यच मेरे विचार में श्राधुनिक वेहों के पूर्वज थे। दे० भारतभूमि ए० ३०६-७।

९ जातक ४, २४६।

वहीं, २, ११२।

३ वहीं, ४, १६२।

<sup>्</sup> सुप्पारक जातक ( ४६३ ) ।

जातक १, ३४०; ३, ४०६। Ł,

तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान—ये सब चीजें बाजारों में मिलतीं थीं। मद्य की बिकी के लिए अलग आपान या पानागार थे। आजेकल की तरह के अध्यायी बाजारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलती।

क्रय-विकय खुले सींदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। केंमी कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सहे की भी चलन था। राज्य को तरफ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः है तथा विदेशी पर है और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। ज्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिका कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थीं। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चीज का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही आभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्स (निष्क) और सुवष्ण नाम के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कांसे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे।

गहने आदि रेहन रखने और ऋणपत्र (इणपण्ण) लिख देने का भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इणदान) का पेशा भी काकी चलता था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, श्रीर जिन के मुखिया सेट्री (श्रेष्ठी) कहलाते थे। सेट्टी एक पद या दफ्तर (ठान = स्थान) था, जिस पर श्रादमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेट्री (मुख्य सेट्टी) श्रीर अनुसेट्री (डप-सेट्टी) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर कें सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों की श्रीणियों से भी श्रिधिक था। सेट्टी का पद पामोक्खों या जेट्टकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्टी का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे

राजगहसेद्ठी (राजगृह के निगम का प्रमुख) या सावत्थी-सेट्ठी आदि। नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी-संघों के सेट्ठियों से ऊँचा होता था । उस जमाने में राज्य की तरफ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम भी निगमों के हाथ में था।

### § ८५. राज्यसंस्था में परिवर्त्तन

वैदिक श्रोर उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था में श्रमेक श्रंशों में स्पष्ट परिवर्त्तन हो गया था। श्रेष्णि श्रीर निगम इस काल की बिलकुल नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, श्रीर जो समाज के श्रार्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं।

#### श्र. ग्रामों श्रीर नगरियों का श्रनुशासन

व्यवसाय श्रीर व्यापार के संघटन में श्रीणयों श्रीर निगमों का क्या स्थान था सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू भी था। श्रपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक श्रनुशासन भी था। वही उन के लिए नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का काम करतीं। स्थानीय श्रनुशासन, श्रथवा ठीक ठीक कहें तो श्रपने श्रपने समूह का श्रनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, श्रीर श्रपने श्रन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति श्रीर राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, श्रीर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करतो थीं।

वैदिक प्रामों के स्वरूप श्रीर स्वायत्त श्रनुशासन का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। महाजनपद-युग के प्राम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत

नित्रोध-जातक (४४१) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण सेट्टी में स्पष्ट भन्तर किया है।

एक आन्तरिक परिवर्त्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समृह बन गये थे, यह भी ऊपर (१८४ अ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी प्राम-संस्था के ही नमूने पर हुआ था। प्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों के समृह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे ज्यक्तियों के समृह थीं। और निगम उसी प्रकार ज्यापारियों के। छोटे छोटे स्वायत्त समृहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक प्राम के रूप में मौजूद थे; आर्थिक जोवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, और समिद्ध से सिंच कर अब पल्लवित हो उठे।

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज का ठीक चित्र हमारे सामने श्रा जाता है। प्रत्येक बस्ती में श्रथवा प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा श्रपने श्रपने पेशे या धन्दे के मुताबिक विभिन्न समूहों में बँटी हुई थी। इन तमाम समूहों को हम कृषक शिल्पी श्रीर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के श्रन्दर था, श्रीर श्रपने श्रान्तरिक श्रनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह—ग्राम, श्रेणि श्रीर निगम—श्रनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। श्रीर ये इकाइयाँ जन की दुकड़ियाँ नहीं, बन्द ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक श्रीर श्रार्थिक समूह थे जिन में श्रपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था।

एक एक श्रेणी तो प्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी। किन्तु प्रत्येक नगरी में अपनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रबन्ध और अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के सामृहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि-धित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व। इस युग में भी नगर समूह थे, किन्तु उन का पृथक नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो ज्यापारियों के समूह थे, उन्हों के चौगिर्द पहले-पहल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था—उन संस्थाओं में ज्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम राब्द नगर के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस राब्द का मुख्य अर्थ हो गया। बाद में वे पूग और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लीगों में राजनैतिक विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अर्थात् नगर-सभा का ही नाम पाते हैं। —मानो आजकल हम अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटो कहें। बनारस आदि बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुय्यान या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की और या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे।

प्राम श्रेणि श्रोर निगम न केवल श्रपने श्रन्दर के श्रनुशासन में स्वायत्त थे—राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का श्रनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यिक के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का चेत्र केवल श्राधिक श्रोर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार का सामृहिक जीवन उन में केन्द्रित था। श्रोर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत श्राप से श्राप बने हुए समृह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ां होता था।

१. महावरगं, चन्मक्लन्धक (१) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए कलगत्त निगम को उस की प्रवी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संख्या होने से उस की सीमार्थे स्पष्ट निश्चित होती होंगी।

रं. जीतक ४, २६६।

#### इ. केन्द्रिक अनुशासन

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर वैदिक युगों की अपेत्ता इस युग में गणों की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छृङ्खल और स्वेच्छा-चारी न थे, न हो ही सकते थे।

वैदिक काल में हम ने देखा था कि प्रामिएयों, सूतों त्रीर रश्वकारों की राज्य में बड़ी स्थिति थी। प्रामिणी प्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय प्रामों के स्रितिरिक्त श्रेणियों स्रौर निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस काल में केवल प्रामों की थी। फलतः स्रब हम राज्य में श्रेणिमुख्यों स्रौर पिगम-श्रेष्ठियों की बड़ी स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े महत्त्व की वस्तु थे, स्रौर इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचा स्राधिक स्रौर सामरिक स्राधार श्रेणियों स्रौर निगमों पर था—राज्य की स्राय मुख्यतः उन्हीं से थी, युद्ध-सामन्नी वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य स्रब उसी शिल्प-शिक्त के प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि स्रौर उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव प्रामणियों को स्रपेन्ना स्रिक्त होता जाता था।

श्रेणियों में पारस्परिक भगड़े भी हो जाते थे, श्रौर उन्हें शान्तः करना, राज्य का एक नया, कार्य हो गया था। इस बात का उक्लेख है। कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाषडागारिक कहते थे। भाएडागारिक का दफ्तर ( रठान ) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के लिए ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी न था, श्रौर उस के बाद हमेशा जारी रहा। काशी में उस समग्र एक राज्य

१ सब्बसेणिएं विचारणारहं भएडागरिकहानम्-जातक ४, ४३।।

न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करता था। स्प्रोर जो व्यक्ति पहले पहल भाएडागारिक पद पर नियुक्त हुस्रा वह एक दर्जी (तुलकार १) का बेटा था।

श्रभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता श्रपने पेशे श्रौर धन्दे के अनुसार प्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँटी हुई थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों की सम्मित से ही कर निश्चित करता; कर की वसूली भी सम्भवतः उन समृहों द्वारा ही होती। विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न श्राने पर, राजा उन्हें बुला कर परामर्श करता । किन्तु क्या श्रामिएयों, श्रीणमुख्यों त्रादि की कोई बाकायदा स्त्रीर स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति श्रव समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक महत्त्व के कार्य में इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजानपदाः भी कहने लगे। क्या नेगमजानपदा का श्रर्थ केवल नगर श्रीर देहात के मुख्य निवासी था श्रथवा क्या वह कोई एक विधिवत् संगठित संस्था थी ? श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका-यदा संस्था थी। दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया **है,** कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की उत्तराधिकारिगी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत होता है?। राजा सेनिय विम्बिसार के राज्य में ८० हजार गामिकों की सभा जुटने का उल्लेख है ३।

१. वहीं ४, ३८।

२. दे० ⊛ १६।

३. महावग्ग ४. १

उस के श्रितिरिक्त सिमिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक श्रीर उत्तर वैदिक काल में राजकतः श्रीर रिक्षनः कहलाते, श्रार वही राज्य के मुख्य श्रिषकारी होते थे। वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्टा परिषा (परिषद्) कहा जाता था। श्राधुनिक परिभाषा में हम परिषा को मन्त्रि-परिषद् कहेंगे। ये श्रिषकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों श्रादि में से ही चुने जाते थे, श्रीर इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही श्रिषकार पाते थे।

# उ. गणराज्य श्रौर सार्वभौम राज्य

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण-राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि की सभायें होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता। उन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामृहिक चेष्टा अपेचया अधिक थी। उन को सभाओं की कार्यशौली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या सम्मति (वोट) लेने, निश्चत विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश (बित = इप्ति) करने, भाषण देने, विवादमस्त विषय सालिसों के सिपुर्द करने (उन्बाहिका = उद्घाहिका) आदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है। उन सभाओं के जुटने (सिन्नपतन ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे।

<sup>9.</sup> जातक ४—१४४, १४७। जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न हो, यों ही बमघट हो वहाँ स्तिन्तपत् धातु नहीं बर्चा बाता, जैसे जातक २,३६७ पंकि २२ में प्रकृतो हुत्वा। स्तिपात का ठीक अर्थ जुटाव था। वैद्यक में पहले पहल आ खंकारिक रूप से रोगों का 'सिक्षपात' कहलाया होगा, पर अब वह अर्थ हतना जम चुका है कि मूल अर्थ में हम हिन्दी में सिक्षपात शब्द को नहीं बर्च सकते।

एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य त्रथवा सार्वभाम राज्य बनाने की श्रीर सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपे अग्गराजा - सारे भारत का एक राजा या श्रगुश्रा राजा—या चक्कवित राजार बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर श्रयवा विजय द्वारा श्रपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे, सो चसी का फल था। श्रीर उसी के कारण आगे और बड़े राज्य बन रहे थे।

सकलजम्बदीप या समुचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस समय के मारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किसा का महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान<sup>३</sup> ) में सन्बराजूनम् अम्मराजा बनने की सोचता है<sup>8</sup>। एक श्रीर राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि भूठे साधु (कहुक तापस) गेरवे कपड़े पहन कर मुक्तुखोरी करने लगेंगे तो सकल-अम्बदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, श्रीर इस लिए वह राजा से कह कर **उन सब को** संन्यास से लौटवा कर (उपपब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सैनिक बनवा देता है १

# § ८६. सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान त्रौर वाङ्मय की प्रगति श्र, सामाजिक जीवन

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न था. श्रीर धन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी।

धोनसम्ब जातक (३१३), जातक ४—३०४, ३१४, ३१४।

वहीं ४, २६८, एं० २८।

३ दे• ऊपर ६२।

भइसाल जातक ( ४६१ )।

जातक ४, ३०४।

नि:सन्देह कुछ पेशे ऊँचे और कुछ नीचे गिने जाते थे। तिखने का पेशा, सराफ का काम, दन्त-(हाथीदाँत) कार, जुलाहे, हलवाई, जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार (माली), केश-साधक, विश्वक्, नाविक आदि के पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ निषाद, मृगलुब्धक, मछुए, कसाई, चर्मकार, सँपेरे, नट, गवैये, नळकार (नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने वाले), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा सममा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग में मगध आदि जनपदों में—जिन का चित्र हमें पालि वाङ्मय में मिलता है—वह अनार्य जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार आदि नीच जातियाँ ही थीं।

यह ऊँचनीच रहते हुए भी श्रवस्थाश्रों श्रौर श्रावश्यकताश्रों के श्रातुस्तार सब श्रादमी सभी पेशों को श्राव्तियार कर सकते थे। उस समय के वाङ्मय में हम ब्राह्मणों के बेटों को श्रपने हाथ से खेती करता, शिकारी बद्ई जुलाहे श्रटवी-श्रारक्खक योद्धा श्रौर रथ हाँकने वाले सूत का एवं सँपेरे तक का काम करता पाते हैं; श्रौर उस में वे कुछ भी बुरा ख्याल नहीं करते। इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कुलान परिवार का गरीब श्रादमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से श्रपनी जीविका शुरू करता है, श्रौर धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के बाद श्रन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता श्रौर एक सेट्टी की लड़की से ब्याह करता है! श्रन्य श्रनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं।

उक्त सब पेशे श्रौर धन्दे "वैश्य" पेशों श्रौर धन्दों में सिम्मिलित हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण श्रौर चित्रयों की क्या स्थिति थी ? क्या वे भी दो पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो जरूरत होने पर इन "वैश्य" पेशों को भी श्राक्तियार कर लेतीं थीं ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण श्रौर चित्रय भी एक तरह से दो श्रीणयाँ सी थीं; यदाप

और श्रेणियों की तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू-हिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है: निश्चय से श्रभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थी-ब्राह्मण श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि चत्रियों में ब्राह्मणों से श्रिधिक था, वे कुल का विचार (गोत्तपिटसारियो ) सब से श्रधिक करते थे। श्रीर वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े ऋषक सर-दार जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे, वही तो चित्रय थे; श्रीर उन पुराने स्नान-दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही था।

कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में जरूर था। एक तरफ कुलीन त्त्रिय थे, तो दूसरी तरफ चण्डाल श्रादि श्रनार्य जातियों के लोग, श्रौर दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता—युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्यु-द्रांड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी द्रांड के रूप में, श्रथवा गरीबी श्रादि से तंग श्रा कर स्वयं दास बन जाने से। कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी: खेती या अपन्य मेहनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; श्रौर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उन के साथ अच्छा बर्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्राय: सब दास मुलतः श्रनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्राय: तुच्छ परो करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वष्णदासी व कहलातीं थीं, जिस से यह प्रतीत होता है कि वे आर्यों से मैले रंग की स्त्रियाँ होतीं थीं।

<sup>9.</sup> दे % २०।

जातक ४, २६८; २, ३८०।

किन्तु इस के बावजूद कि चित्रयों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, और इस के बावजूद कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिलना-जुलना खाना-पोना और बहुत श्रंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के वाङ्मय में हम राजाओं ब्राह्मणों और सेट्टियों की सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा।

एक नीच जाति का मृगलुब्धक एक तहण सेट्टी का हर समय का साथी बन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक हकावट नहीं होती। एक गरीब कर्ठवाहिनी (लकड़ी ढोने वाली) काशी के राजा की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। कोशाल का राजा पसेनिद सावत्थों के मालाकारसेट्टी की लड़की मिल्लका को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में चित्रयों से अधिक स्वतन्त्र दीखते हैं। यदि एक चित्रय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण चित्रया से, तो उन की सन्तान को चित्रय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते।

श्रनार्य दासों श्रीर चण्डालों से श्रार्य लोग जरूर घृणा दिखलाते हैं, श्रीर वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य श्रपनी रखैल दासी— सम्भवतः रामा—से उत्पन्न लड़की वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके। श्रीर बाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह भेद माल्म होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में श्रपने कुल का श्रभिमान इतना था कि वे श्रपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विद्वडभ के किपलवत्थु स्राने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दृध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा को अपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुलवंश के मन्न होने की शंका होती है !9

चएडाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक व्यापारी श्रौर एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक-लते ही दो चण्डालों के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लीट कर सुगन्ध जल से आँखें धोती हैं, श्रीर लोग उन चएडालों को पीटते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चएडाल से विवाह भी हो जाता है!

सार यह कि कुल श्रीर गेत्र का श्रभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, किन्तु एक तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ श्रौर पत्थर की जातों की शकल में। बेटे को खभावत: बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी. पर उस का भी कोई बन्धन न था।

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुलर में रह कर शिल्प प्रहण करते त्र्यर्थात् शिचा पाते थे। प्राय: १६ वर्ष की स्रायु होने पर जो लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर द्यागे पढ़ते थे। वानप्रस्थ श्रीर सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग (कुहक) साधुश्रों की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थीर।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी। राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक

भद्साल जातक (४६१) पद्मपन्नवाथु ।

वहीं, पृ० १४८।

खपर § ८४ उ । ₹.

( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को भेज दिया जाता, श्रौर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्भ रह जाता ।

## इ. धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कर पार्क्व

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी कान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा श्रौर पितृ-पूजा जिन दशाश्रों में से गुजरते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की श्रवस्था में परिएत हुई, उन के क्रम-विकास की मलक हमें उत्तार वैदिक श्रीर इस युग के वाङ्मय से मिलती है। वैदिक देवतात्रों श्रोर पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाएड की लहर एक तरक थी, श्रीर दूसरी तरक उस के मुकावले में ज्ञानकाण्ड या तत्त्वचिन्तन की लहर। वे दोनो बड़े लोगों के लिए थी; साधारण जनता के जीवन का संचालन श्रभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहा-नियों में, जिन का श्रभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों श्रीर श्राचरणों का जा चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर श्रीर उज्ज्वल है। साधारण जनता श्रभी तक जगत् को पुरानी वैदिक दृष्टि से देखती-उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे श्रधिष्ठात-रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था। उन देवों का मुखिया वही सक (शक्र) अर्थात् इन्द्र था। इस यूग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल. प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की गद्दी मैाजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लेकपालों ने एक देवकन्या मिण्रमेखला की नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में हूबने न पाय<sup>र</sup>। देवताच्चों के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल श्रीर स्वभाव सौम्य थे। वे श्रार्य जनता से हिल-मिल

कुस जातक (४३१)।

२ जातक ६, ३४।

कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, श्रीर श्रनेक मानवोचित कार्य करते-यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी श्रपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी मिएमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज सुवर्णभूमि की राह में टूटा, देवतात्रों के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छड़ी पर गई हुई थी !9

देवतात्रों को त्रानेक चमत्कारी शक्तियाँ त्रावश्य थीं, पर यह मार्के की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मृढ श्रसहाय निरुद्यमी श्रौर परमुख।पेत्ती बना दे। जनता के समूचे धार्मिक जीवन श्रीर विचार की श्रटल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को अपने अच्छे-बरे किये का फल जरूर मिलता है, संसार की कोई शिक्त उसे टाल नहीं सकती। देवतात्रों की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म श्रीर सदाचरण देवताश्रों को उन की गद्दी से हिला सकता श्रीर चमत्कारों द्वारा पुरुयात्मा मनुष्य को पुरुय का फल दिलाने को बाधित कर सकता है! स्तुति, प्रार्थना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवतात्रों को रिफाने के भाव की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुरुयात्मा पुरुष श्रपने सत्य श्रीर पुरुय की शपथ से देवताश्रों को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सञ्चिकिरिय (सत्यिकिया) कहते, श्रीर उस का प्रभाव सदा सौ की सदी अचूक होता। लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरें ट्रट जाँय,—श्रौर वे ट्रट जाती हैं ! एक भयानक समुद्र में, जहां पहुँच कर कभी किसी का जहाज लै।टा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज का निय्यामक अन्त में सच्चिकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्म-

वहीं ।

२. वहीं ६, ३०-३१।

पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय, — श्रीर वह बच जाता है! श्रम्पती दोनों श्राँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुर्य के बल से सक को उस के द्वार पर उपिध्यत हाना पड़ता है, सक के सामने यह सञ्चिकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सचा हो तो मेरी श्राँखें लौट श्राँय, — श्रीर वे लौट श्राता हैं, यद्यिप इस दृशन्त में यह कहा गया है कि जो लौटों वे उस की चर्मचचुएँ नहीं प्रत्युत झानचचुएँ थींर। तो भी इस दृशन्त में सच्चिकिरिय श्रथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, श्रीर यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुश्रा था जब तक राजा ने सचिकिरिय नहीं की। जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत श्रीर उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को बाधित करने वाली श्रमल शिक्त तो मनुष्य का सत्य श्रीर सुकृत ही होता, सचिकिरिय श्रथवा शपथ केवल श्रन्तिम कानूनो कार्रवाई के रूप में — जायदाद की विक्री में वयनामे की तरह— उपस्थित होती।

इस प्रकार महाजनपद्-युग की आर्य जनता का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, और जब वह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं। फलतः, देवताओं की चमत्कार-शिक्तयों में विश्वास उस युग के आर्यों को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्नों में और भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता—वह उन में एक दृढ आशावाद फूँक देता कि सत्प्रयत्नों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधी प्रक्रिया से मिले चाहे

१. वहीं ४, १४२।

**२. वहीं ४, ४०१-१**० '

किसी चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, जय दूटे जहाज का कूपक (मस्तूल) थामे हुए, अपने साथियों के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता, तब मिण्मेखला उस के सामने आलंकृत रूप में आकाश में प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है—

"यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है ? क्या ऋर्थ जान कर—िकस का भरोसा कर के—तू इस प्रकार क्याम (= ज्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?" 9

"देवी, मैं यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुक्ते वायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर की न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा हूँ।"

"इस गम्भीर श्रथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम (=पुरुष व्यायाम, पुरुषार्थ ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर जायगा !"

"क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुष की तरह उद्यम (पुरिसिकच्च) करता है, वह अपने ज्ञातियों (कुटुन्बियों), देवों और पितरों के ऋण से मुक्तर हो जाता है,— और उसे पछतावा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी)।"

सेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्यानुवाद नहीं कराया जा सका।

२. ऋयों का सिद्धान्त कर्त्तच्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी उपस्थित है। ज्ञातियों का ऋया = मनुष्य-ऋया।

"किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल या परिग्णाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ—जहाँ मृत्यु का श्राना निश्चित ही है ?"

"जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उस को हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है । मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यों की योजना बनाते और यह्न करते हैं; सफलता हो या न हो (सो देखना उन का काम नहीं है)। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे साथी सब डूब गये, और मैं तैर रहा हूँ, और तुम्के अपने पास देख रहा हूँ ! सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुक्त में शिक्त है जब तक मुक्त में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा।" 9

इन उपदेशभरी गाथात्र्यों को सुनते सुनते मिणमेखला श्रपनी बाहें फैला देती श्रौर महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा देती है!

इन गाथात्रों में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही चाहिए—फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये सत्कर्मा —यज्ञ आदि—से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय है। दे देवता लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानो पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा

१ वहीं ६, ३४-३६।

२. जातक ४, ४०४-६, ४०६ ।

करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं— उन भिच्चश्रों के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की श्राशा करते हैं। असे सच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे!

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद युग में भी वैदिक काल की तरह आबाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्त्त के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, और निष्काम भाव से भज़ाई करना मानव जीवन का परम लच्य है। सत्कर्म और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेटाओं स आगे बढ़ती रही। तीर्थक्कर पश्च नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा-

a. दे० नीचे § ६०।

२. जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावीर से पहले २३ तीर्थक्कर हो चुके हैं जो उस धर्म के प्रवत्तंक और प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थक्कर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्त्रों को हुआ बतलाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या और निर्मूल तथा सब पुराने तीर्थक्करों और बोधिसत्त्रों को किएत अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। इस विश्वास में कुछ भी असंगत नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्य पन्थ या सम्प्रदाय के अर्थ में ले लिया जाता है, और यह बाज़ारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले 'हिन्दू धर्म' 'बाह्यय-धर्म' या 'सनातन धर्म' था, किर बौद्ध और जैन धर्म पैदा हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता है। यदि आधुनिक हिन्दुओं के आधार-स्थवहार

रक नौवीं-छाठवीं शताब्दी ई० पू० में हुछा। उस का पिता वाराणसी का 'राजा' छश्वसेन था, छौर उस की माता का नाम वामा था। पार्श्व की मुख्य शिचायें छहिंसा, सत्य, छश्तेय छौर छपरियह थीं।

श्रीर विश्वास को 'हिन्दू धर्म' कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध श्रीर महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू धर्म न था-वह 'हिन्दू' बौद्ध श्रीर जैन सभी मार्गी का पूर्वज था। यदि उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठोक नहीं कि उस में बीद श्रीर जैन मार्गी के बीज न थे। भारतवर्ष का पहला इतिहास बौद्धों श्रीर जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों का । उस इतिहास में श्रारम्भिक बौद्धों श्रीर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन श्रीर विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी श्रादर्शीं के श्रनुकूल दीखे, उन सब को उन्हों ने महरव दिया. श्रीर महावीर श्रीर बुद्ध के पूर्ववर्त्ता बोधिसन्व श्रीर तीर्थङ्कर कहा । वास्तव में वे उन धर्मी ग्रर्थात् श्राचरण-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध श्रीर जैन मार्गीं में बता दिया गया, श्रीर जो बाद में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहत्वाये । वे सब बोधिसन्त्र श्रीर तीर्थङ्कर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ अंशत: किएत रहे हों। इतने पूर्वब महापुरुषों की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काफ्री पुराना हो चुका था, श्रीर उस में विशेष श्राचार-मार्ग स्थापित हो चुके थे। फ्रिजहाज तीर्थद्वर पार्श्व की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आजोचकों ने स्वीकार की है, दे कें इंट प्र १४३; बाकी तीर्थं इरों और बोधिस वों के ब्रुत्तान्त किएत कहानियों में इतने उलाभ गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किन्तु इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध श्रीर महावीर से पहले भी भारतवर्ष में थे। श्रहृंत् जोग बुद्ध से पहले भी थे, श्रीर उन के चैत्य भी बुद्ध से पहले थे. देव नीचे है १०१ में लिच्छिवियों के चैक्यों के विषय में बुद्ध का कथन। उन महीतों भीर चैत्यों के अनुयायी झात्य कहताते थे जिन का उल्लेख प्रथर्वकेट में भी है।

# ज. ज्ञान और वाङ्मय के नये क्षेत्र-अर्थशास्त्र और लौकिक साहित्य

वैदिक वाङ्मय का विस्तारत्तेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का श्रारम्भ धार्मिक कविता (ऋच्, साम) से हुत्रा था, श्रौर उसी में से क्रमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष् ,ब्राह्मण ), भाषाविज्ञान ( शिक्ता, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दार्शनिक आध्यात्मिक विचार (उपनिषद्) का विकास हो गया था। ज्ञान श्रीर उस के प्रकाशन का चेत्र इस युग में श्रीर बढ़ गया। अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। ज्ञान श्रीर विद्याश्रों का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-वर्म और ऋर्थ अब ज्ञान के मुख्य त्तेत्र श्रीर विषय थे। समूचा वैदिक वाङ्मय वर्म के चेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार करना ऋथेशास्त्र का चोत्र था। ऋथेशास्त्र का उदय पहले पहल इसी युग में हुआ दीखता है 9, समाज का सब राजनैतिक और आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसो के अन्तर्गत थे।

इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में श्रीर बहुत सा लौकिक साहित्य पैदा हो रहाथा। पुराण के एक से ऋधिक अप्ततग ऋतग प्रन्थ हो गये थे<sup>र</sup>। इस काल की श्रत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों का एक बड़ा संप्रह बाद के बौद्ध वाङ्मय में सुरत्तित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म-कथायें बना कर जातक नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गाथाक्रों (गीतियों) या पालियों में

सुहतु जातक ( १४८ ) में राजा के श्रत्थधम्मानुसासक श्रमण का. भौर भद्दसालजातक (४६४) की पच्चुपश्चवस्थु में महालि नाम लिच्छिवि श्रन्धो तिच्छिवीनम् श्रत्यं धम्मं च श्रनुसासन्तो का उल्लेख है। इसी प्रकार धौर भी।

२ दे० नीचे § ११२।

प्राचीन श्रंश सुरिच्चत हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतोमुख श्रौर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के श्रार्थिक, सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक श्रौर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन को बाबत जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के श्राधार पर।

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामेक्स (दिशाप्रमुख = जगत्मसिद्ध) श्राचार्य रहते थे, जिन के पास जम्बुद्धीप के सब राष्ट्रों के च्रित्र और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प प्रहण करते (शिच्चा पाते) । वहाँ तीन वेदों और अठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिच्चा दो जाती, जिन में से धनुर्विद्या (इस्सासिरूप = इष्वास-शिल्प) भी एक थीर । बड़े बड़े राजाओं सं ले कर गरीब हलजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आचार्य के चरणों में ५-५ सौ तक विद्यार्थी वैठते थे। इन जगत्मसिद्ध पंजाबी आचार्यों के पास योग्यतापूर्वक शिच्चा पा कर लौटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वयं श्राचार्य का काम करने लगते तो उन के पास भी "च्नित्रय कुमार और ब्राह्मणकुमार यड़ी संख्या में शिल्प उद्भहण करने को जमा हो जाते थे।"

### प्रन्थनिर्देश

१ जातक ३, १४८।

२ वहीं १---२४६, ३४६; २--- ८७; ४--- १२।

३ वहीं ४—१० प्र: १—४०२।

४ कोसिय जातक (१३०)।

र्हाइज़ डैविड्स—बुधिस्ट इंडिया (बौद्ध भारत) (स्टोरी भ्रॉव दि नेशन्स सीरीज़); भ्र०१—६,११।

जायसवाल-रोग्रनाक भीर मीर्य कालगणना, जल बिल श्रोल रिल सील १,

To 999-998 1

रा० इ०---५० ५६-१००।

का० व्या० १६१८, १-२।

सा० जी०-- १ §§ १-३, ११, ३ § ३; ४ §§ ४,६।

हिं रा - - § २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६,३४३। बिष्द्रवि गण का शासनप्रबन्ध चलाने वाली एक 'कार्यचिन्तक' (executive) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवाज भौर मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा॰ ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हिं० रा० ६ ४७ ), किन्तु म॰ ने नौ (सा० जी० पृ॰ २३१-३२) श्रन्दाज़ की है।

श्रीमती हाइज़ डैविड्स-शारम्भिक बौद्ध वाङ्मय में चित्रित श्राधिक श्रवस्था, र्कें इ॰ का श्र॰ म। बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन। केंं इ॰ में मुक्ते वह अध्याय सब से अच्छा लगा।

बाल्यों भीर चत्रबन्धुम्रों के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख, ज० बि० श्रो० रि० सा० ४, ए० १४४-१४६।

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

# भगवान् बुद्ध और महावीर

( ६२३—५४३ ई० पू० )

### § ८७. बुद्ध-चरित का माहात्म्य

पसेनिध बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थं। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन हुआ, वह विचार और कमें की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रवल प्रेरिका शिक्त का काम करती रही। उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्व और तीर्धक्कर उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ। उन की जीवन-घटनाओं के बृत्तान्त से हमें उस कान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के स्वरूप और प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था (बौद्ध संघ) की बनावट और कार्य-प्रणाली को समभने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों

की जीवन-घटनात्रों को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान बुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा।

### § ८८. गैातम का ऋारम्भिक जीवन ''महाभिनिष्क्रमणु'' श्रौर बोध

कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए राजा थे। रोहिस्मी नदी के पच्छिम की तरफ शाक्यों की कपिलवत्थ्र नगरी थी, श्रीर उस के परव तरफ उन्हों के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) नगर। शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्यात्रों माया श्रीर प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न थी। उन को पैंतालोस बरस को श्राय में महामाया के गर्भ रहा। प्रसव काल के निकट स्राने पर दोनो बहुने मायके रवाना हुई । किन्तु वे देवदृह तक पहुँच न पाईं थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब स्त्री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया पर-लाक सिधार गई।

बालक सिद्धार्थ गौतमर बचपन से बड़ा होनहार था। उस की एकान्त-प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शोघ गृहस्थ में फँसा देना उचित समभा, श्रौर १६ वर्ष की श्राय में एक कोलिय राज-क्रमारी<sup>३</sup> से उस का

१. लुम्बिनी को श्रव रुम्मिनदेई कहते हैं। वह नेपाल राज्य के तराई भाग में नेपाबी सीमा के चार मील अन्दर बुटौज ज़िले में है, जो ब्रिटिश ज़िले बस्ती से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन के नौगढ़ स्टेशन से क्स्मिन-देई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्भ खड़ा किया था, जो अब तक विध-मान है ।

गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था।

इस देवी का नाम पालि अन्थों में नहीं पाया जाता । ज़रूरत पढ़ने पर केवल राहलमाता देवी कहा नाता है। बुद्धवंस में उसे भइकचा (भदक्रणा) कहा है (२६, १४)। महायान के संस्कृत ब्रन्थों में उस का नाम यशोधरा है।

विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका। छोटी छोटी घटनायें उस के वित्त पर प्रभाव करती और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देती। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुर्बल कमर-भुकाये बूढ़े को उस ने देखा। इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला—बुढ़ापे के कारण। पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्यों आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घर लिया। इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा। और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उस के विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे।

गौतम की उन्न उस समय श्रट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ श्रौर समा चुका था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात श्रन्तिम बार श्रपनी खी के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को कूलों की सेज पर सोये देखा। उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में आया श्रन्तिम समय एक बार श्रपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर श्रन्दर की एक श्रावाज ने उसे एकाएक सावधान किया। दिल को मजबूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के श्रौर गृहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अंधेरो रात में वह गृहहीन पथिक श्रौर श्रिकंचन विद्यार्थी बन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम का महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।

मलों के देश को शीघ लाँच कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, श्रौर कुछ समय बाद वहाँ से राजगह । इन दोनों स्थानों के पड़ोस में श्राळार कालाम श्रौर रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दार्शनिक रहते थे । उस समय के दर्शनशास्त्र की जहाँ तक गित थी उन दोनों श्राचार्यों ने गौतम को वहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के श्रान्दर की प्यास बुभी नहीं । उस

समय के राजात्रों श्रीर समृद्ध गृहस्थों में जो यज्ञों का श्राहम्बरमय श्रीर हिंसापूर्ण कर्मकाएड प्रचित्त था, उस के अन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक धर्म श्रीर वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। श्रीर इसी से श्रधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति और वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी।

सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा। रुद्रक के आश्रम के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये। उन के साथ वह शारीरिक तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की श्रोर रवाना हन्ना । वहाँ निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान पर छः बरस तक घोर तप करते करते उस का हाइ-चाम बाकी रह गयाः पर जिस वस्त की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली। कहते हैं, एक बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जंगल में से गुजरी श्रीर उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। श्रीर वे जाते जाते गा रही थीं कि श्रपनी वीसा के तार को ढीला न करो. नहीं तो वह बजेगा नहीं. श्रीर उसे इतना कसो भी नहीं कि वह ट्रट ही जाय। उस पथिकों की रागिणी से गौतम को बडी शिचा मिली । उस ने देखा वह श्रपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, श्रीर इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन दृट जायगा । उस दिन से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने समभा वह तप से डर गया, श्रौर वे उसे छोड़ कर इनारस चले गये। श्रकेला गौतम

वीया की बात भिन्न मिन्न रूपों में बौद सुत्तों में पाई जाती है। कहीं यह बिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक भाषा भीर उन्हों ने वीगा के दशन्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सम रहा होगा. और बोध से पहले नचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है।

उस जंगल में देहाती कन्याश्रों से भिज्ञा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ निरंजरा के तट पर घुमा करता श्रीर बुचों के नीचे बैठा विचार किया करता। इन कन्याश्रों में एक सुजाता नाम की नई-ज्याही युवती थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस (खीर) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था। कहते हैं उस ने हजार गौत्रों के दूध से दो सौ गौत्रों को पाला था, उन दो सौ के दूध से चालीस को, श्रीर फिर उसी तरह श्राठ को। उन श्राठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया श्रीर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, श्रीर सिद्धार्थ ने उसे प्रहण् किया।

उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की श्रन्तिम परीचा हुई । विचार में ध्यान लगाते समय मार ने उस पर श्राक्रमण किया। मार किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, मनुष्य की श्रपनी ही बुरी वासनायें मार हैं। शीघ ही गौतम ने मार पर पूरा विजय पा लिया, श्रर्थात् उस के चित्त के विचेप श्रौर विचोम शान्त हो गये। तब उस विचेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोध हुश्रा जिस के लिए वह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गौतम बुद्ध हुश्रा, श्रौर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुश्रा वह भी पवित्र बोध वृत्त कहलाने लगा।

## 🖇 ८९. त्रार्य ऋष्टांगिक मार्ग

बोधिवृत्त के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणक पिडता (पुराने पंडितों) का धर्म था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा लिया था। बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकाएड के जाल में है, न कोरे वितएडा-वाद में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने में। उस के समय के ब्राह्मण प्राय: कर्मकाएड में लगे थे, और बहुत से नये पन्थ (तिरिथया) चल पड़े थे, जो प्राय:

वाद-विवाद में ही बलभे रहते थे । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरत सच्चा और सीधा हो वही धार्मिक है। इस सरत धर्म-मार्ग को बुद्ध ने ऋर्य ऋष्टांगिक मार्ग कहा। उस के आठ अंग ये हैं—सम्यक दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम (उद्योग), सम्यक् स्मृति (विचार) श्रीर सम्यक् समाधि (ध्यान)। इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, वह बड़े बड़े यज्ञ श्रीर शास्त्रार्थ करने वालों से श्रधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का यह धर्म श्रीर सब मार्गों से निपुण और सुख<sup>र</sup> था। संयम-सहित श्राचरण्<sup>३</sup> ही उस धर्म का सार है।

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शिक्त के शिखर पर थे, श्रीर समृद्धि श्रीर शिक से भोग-विलास, श्रीर भोग से जी गुता श्राते देर नहीं लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के रास्ते से बचाया। गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, आडम्बर श्रीर श्रन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि श्रीर सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने श्रौर सोचने लगे।

# § ९०. "धर्म-चक्र-प्रवर्तन" स्रोर भिक्खु-"संघ" की स्थापना

गौतम अपने बोध सं स्वयं सन्तुष्ट हो कर वैठ जान वाला नहीं था। उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। वह श्रनथक सातितिक (सदा जागरूक श्रीर सचेष्ट) मनुष्य था। उठ्ठान (खत्थान) स्मृति (विचार) श्रोर अप्पमाद उस के जीवन श्रोर शिचा का सार था<sup>४</sup>।

सु० नि० ३८१, ३८३।

वहीं।

जातक ४, ३००; धम्मपद २४-२४।

धम्मपद् २१-२४ (श्रप्पमाद्वरग); सु० नि० ३३१-३३४ ( उट्टामसुत्त )।

निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मृगदाय में, जिस के खान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समकाये।—"भिक्खुओ, सन्यासी को हो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन से हें ? एक तो यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, प्राम्य, अनार्य, और अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) को प्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान दंने वालो हैं।"

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्थ अद्यंगिक मार्ग का उपरेश दिया। वे पाँचों भिक्खु इस आर्थ मार्ग में प्रविष्ट हुए। "ऋषिपत्तन (वाराण्सी) में मृगदाय में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक्र चला दिया जो किसी अमण या ब्राह्मण् ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था?।" यही उन का धर्म-चक्र-प्रवर्तन था। अब तक अनेक दिग्विजयी राजा चक्रवर्त्ती होने की महत्त्वाकांचा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे। उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी को विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चक्रवर्त्ति-चेत्र का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कर्मठ व्यक्ति था। अपने विजयों की पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी।

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास श्रालग श्रालग महल थे। उस विलास के

१. म० व०, १, १।

२. वहीं।

जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास ऋाया, श्रौर उन के उपदेश से ऋष्टांगिक मार्ग में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक (गृहस्थ चेला) हुआ। धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्ख चेले हो गये।

तथागत ने कहा-"भिक्खुत्रो, श्रव तुम लोग जाश्रो, घूमो; जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों श्रीर मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। कोई दो एक तरफ न जाश्रो। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है ।"

किसी महापुरुष वा श्राचार्य के शिष्यों ने श्रपने गुरु से ऐसी प्रबल प्रेरणा नहीं पाई, और उस के श्रादेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में श्रपना चक्र चलाना चाहते थे. एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींव थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समूह में श्रानेक बुराइयाँ श्रा जाती । संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता श्रीर चमता समूह के काम श्रा सकती है। बुद्ध स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, श्रीर संघों के शासन को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात् प्रजातन्त्र बना दिया। उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था।

### § ९१. बुद्ध का पर्यटन

दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले। वे उरबेला की श्रोर गये। वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप श्रौर गयकाश्यप नाम के तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान कर्मकाएडी थे: श्रीर जिन के श्राश्रम में सैकडों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाएड को छोड़ यज्ञ की सामग्री -- अरणी आदि-- उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, श्रीर बुद्ध के साथ हो लिये।

१. संयुत्त० ४, १, ४; म० व० १, २।

डन के साथ वे राजगह पहुँचे। काश्यप बन्धुत्रों जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय विम्बिसार श्रीर मगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। श्रीर उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के पास संजय श्राचार्य के श्राश्रम में सारिपुत्त श्रीर मोगगलान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान् रहते थे। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए श्रीर बुद्ध के अग्गसावक श्रर्थात् प्रधान शिष्य कहलाये। सारिपुत्त बौद्ध संघ का धम्मसेनापित भी कहलाता था।

गौतम का यश श्रव उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा कर किपलवत्थु जाना पड़ा। श्रपने नियम के श्रनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। श्रीर जब वे भिक्खुश्रों के साथ नगर में भीख मांगने निकले किपलवत्थु के लोग गद्गद हो श्रपनी खिड़िकयों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा—श्रार्यपुत्र श्राज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिये भीख माँग रहे हैं! शुद्धोदन बड़ा श्राप्रह कर उन्हें भिक्खुश्रों सिहत भोजन के लिए श्रपने महल में खिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब स्वी-पुरुषों ने तथागत का उपदेश सुना।

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त श्रीर मीगगलान के साथ स्वयं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका-एक गिर पड़ी श्रीर उन के पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उस ने श्रपने को सँभाला श्रीर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात दिन बाद भिक्खुश्रों के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने श्राये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाश्रो उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुश्रा बुद्ध के पास गया श्रीर उन से कहने लगा, श्रमण,

इन की माताभों का नाम कमशः रूपसारी भौर मोगाबी (मौद्गबी)
 था, इस बिए इन के वे नाम थे। माता के नाम के भनुसार पुत्रों को बुबाने का खाल प्राचीन भारत में बहुत था।

सुमें मेरा दाय दो। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा—राहुल को प्पवज्जा (प्रव्रज्या, संन्यास) दान करो; श्रौर वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया।

किपलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे किपल-वत्थु त्राये थे, वहाँ का राजा भिद्दय (भद्रक) शाक्य था । ऋनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा भिदय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्ख हो जा। अनु-रुद्ध भद्दिय के पास गया श्रीर वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये। **धानन्द, भगु, देवद्त्त, श्रौर किबिल भी उन के साथ हुए, श्रौर उपालि क**प्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। ''श्रीर कुञ्ज दूर जा कर उन्हों ने......श्रपने श्राभरखों को उतार कर उन्हें दुपट्टे (उत्तरासंग) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 'डपालि, श्रव तुम लौट जाश्रो, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा<sup>9</sup>।" परन्तु उपालि के दिल में कुछ और ही था, और वह भी उन के साथ साथ गया। श्रागे चल कर ये लोग बड़े प्रसिद्ध हुए। श्रानन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य श्रीर बुद्ध के श्रन्तिम पच्चीस बरस में उन का उप्टठाकर (उपस्थाता या उपस्थापक, निजी सहायक ) और हर समय का संगी रहा। वह बौद्ध संघ का वॅम्में भण्डागारिय ( खजानची ) कहलाता था। उपालि नाई ने बौद्ध संघ में ऐसा श्रादर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पामेक्स (प्रमुख) चुना गया। देव-दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती की. श्रार वह श्रागे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विदोही सिद्ध हुआ।

### § ९२. जेतवन का दान

बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, श्रीर उस के बाद एक बरस के श्रन्दर इतना कार्य्य कर के दूसरा वर्षावास उन्हों ने राज

१. चुह्मयग्ग ७।

२. जुन्इ जातक (४४६)।

गह में किया। वहीं सावत्थी का सेट्टी सुदत्त अनाथपिंडक उन्हें तीसरे चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त ऋपने जमाने का बहुत बड़ा व्यापारी था, ऋौर उसे ऋनाथिंदिक इस कारण कहते थे क्योंकि वह अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार ( मठ ) बनवा देने का इरादा किया। इस मतलब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सुदत्त ने जेत से कहा -- "आर्य-पुत्र, मुक्ते यह बगीचा आराम बनाने को दे दो" ।—"नहीं गृहपति, करोड़ों (सिक्के) विद्या कर लेने से भी ( अर्थात् जमीन पर जितने सिक्के बिद्य जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता।''-- "आर्य-पुत्र, मैंने श्राराम ( उसी कीमत पर ) ले लिया ।"—"नहीं गृहपति, श्राराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।"-"खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों बोहारिक महामत्त (न्याया-धीश ) के पास गये। महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया।" ''क्योंकि श्रार्यपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए श्राराम खरीदा गया।" तब अनाथपिंडक गृहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के दुवा कर जेतवन को उन से ढक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए. तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया।

बुद्ध श्रपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में श्रा कर ठहरा करते। दूसरे किसी विहार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बौद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे।

### § ९३. भिक्खुनी-संघ की स्थापना

लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य किपलवत्थु में स्वर्ग सिधार गये। प्रजावती श्रौर राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का

१. चुल्लवरग ६, २।

संकल्प किया, श्रौर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्य िखयों के साथ चल कर वे वेसालो पहुँची। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में पड़ गये कि खियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर शानन्द के विचार खियों के विषय में बड़े उदार थे। श्रौर उस के परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रवच्या दी, श्रौर भिक्खुनी-संघ की स्थापना की। श्रागे चल कर मगध की रानी खेमा (चेमा) जो जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित् की बूझा सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुषो भद्दा (भद्रा) कापिलानी श्रौर श्रनेक प्रसिद्ध खियाँ भिक्खुनी-संघ में सम्मिलित हुई। बौद्ध धर्म के इतिहास में भिक्खुनियों का कार्य कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खुन्त्रों या थेरों (स्थविरों, वृद्धों) की शिचायें श्रौर चरित्र जिस प्रकार थरगाथा श्रौर थर-श्रपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्खुनियों की वािणयाँ श्रौर वृत्तांत थेरी-गाथा श्रौर थेरी-श्रपदान में हैं। शिचाश्रों की पवित्रता श्रौर उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम नहीं है।

## ९४. बौद्ध-संघ का संयत जीवन श्रीर कार्य

तथागत के भ्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय बिम्बिसार, कोसल का पसेनिध, कोसम्बी का उदेन (उद्यन) आदि उन के जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये। भिक्खुओं और भिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात स्वयं बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुर्बलता भिक्खु-संघ में न आने पाय। इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभच्च के मनोरख़क वृत्तांत से जाना जाता है।

१. म० व० ८, १।

बुद्ध के समय में मगध में जीवक कोमारभच (कुमारभृत्य) नाम का एक बहुत विख्यात वैद्य श्रीर शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घूर पर फेंक दिया था। वह राज। बिम्बिसार के पुत्र श्रभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा। बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्स्वसिला चला गया। कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घबड़ा उठा। उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं श्रन्त ही नहीं है, श्रव मुफे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। श्रीर उस ने गुरु के पास जाकर कहा-भगवन, मैं सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाने-खाने की श्राज्ञा दोजिये। गुरु ने उस की परीचा लेनी चाही। उस के हाथमें एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कहा-जात्रो, तक्खिसला के चारों तरफ एक योजन की परिधि में घूम जात्रो, उस के त्रान्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाम्त्रो । जीवक तक्ख-सिला के चारों तरफ घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला । तब गुरु ने उसे जाने की इजाजत दी, श्रीर रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया। पर साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्री की स्त्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता चुके थे। जीवक ने उसे ठीक कर दिया, श्रीर सोलह हजार कहापण (कार्षापण) भेंट पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राह-खर्च की फिक्र न करनी पड़ी। राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस की चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुन्ना, तब बहुत लोग मुक्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में त्र्याने लगे। इस बात का पता लगते ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न त्र्या सके १। इसी

१. वहीं १, मा

प्रकार दुर्बल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्खु-संघ की श्रादर्शपरायणता, उट्ठान श्रणमाद श्रीर सातातिकता, संयत विनीत जीवन श्रीर सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद सात-श्राठ सौ बरस के श्रन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा श्रंश श्रार्थ श्रष्टांगिक मार्ग का श्रनुयायी हो गया। भिक्लुत्रों श्रीर भिक्लुनियों की सच्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों श्रीर श्रथाह समुद्रों की रुकावटें लुप्त हो गईं, खौर उन्हें पार कर चारों दिशाखों में बुद्ध का संदेश गूँज उठा।

## § ९५. बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण

बुद्धदेव के अन्तिम समय <sup>9</sup> में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये थे। पसेनिध के पीछे उस के पुत्र विडूडभ (विडूरथ) ने कपिलवत्थु पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, श्रीर जब बुद्ध श्रपना पैंताली-सवां वर्षावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें किपल-वरथु के खँडहर देखने पड़े। इधर जब वे राजगह पहुँचे, बिम्बिसार का पुत्र श्रजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था।

राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र=श्राधुनिक पटना) होते हुए तथागत वेसाली पहुँचे। श्रम्बपाली गिएका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली आये हैं, और उस की त्राम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन केपास जा कर उन्हें भिक्ख़ु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया। लिच्छवि लोग बुद्ध का श्राना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो श्राम की बगीची की श्रोर चले, श्रौर जब उन्हों ने देखा कि श्रम्ब-पाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए श्रौर उन के पहियों से पहिया टकराते

१ अन्तिम समय की घटनाओं का वृत्तान्त महापरिनिब्बाण सुन्त (दीघ० १६) के भाधार पर।

हुए लौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा—यह क्या बात है कि तू लिच्छ-वियों के बराबर अपना रथ हाँक रही है ?

श्चम्बपाली ने कहा—"श्चार्य्यपुत्रों, मैंने भगवान् को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।" उन्हों ने कहा—"श्चम्ब-पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे।"—"श्चार्यपुत्रों, यदि श्चाप मुक्ते वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेवनार नहीं दूँगी।" तब लिच्छिव लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें श्चम्बका ने हरा दिया, श्लौर वे उस की बगीची में पहुँचे।

लिच्छिवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। श्रौर उन्हों ने लिच्छिवियों को दूर से श्राते देख कर भिक्खुश्रों से कहा—''भिक्खुश्रों, जिन भिक्खुश्रों ने तावित्र देवताश्रों को नहीं देखा है, वे लिच्छिवियों की इस परिषद् की श्रालोचना करें, श्रौर लिच्छिवियों की इस परिषद् से तावित्र देवताश्रों की परिषद् का श्रातुमान करें।" लिच्छिवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा—लिच्छिवियों, मैंने कल के लिए श्रम्बपाली गिएका का न्यौता स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर श्रपने हाथ पटके, श्रौर कहा—हमें श्रम्बका ने हरा दिया! श्रौर दूसरे दिन भगवान ने भिक्खु-संघ के साथ श्रम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, श्रौर उसे धर्म का उपदेश दिया। तब श्रम्बपाली ने कहा—भगवन मैं यह श्राराम (बगीचा) भिक्खुश्रों के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। श्रौर वह दान स्वीकार किया गया। श्रम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी थरीगाथा में विद्यमान है।

वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा। वहीं उन्हें बड़ा दर्द उठा श्रौर मृत्यु निकट दीखने लगी। श्रानन्द ने उन से कहा—भगवन

जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें आशा है श्राप देह न त्यागेंगे।-- "श्रानन्द, भिक्खु-संघ मुक्त से क्या आशा करता है ? मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म में कोई गांठ श्रौर पहेली ( श्राचरियमुट्टी ) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि मैं ही भिक्खु-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता बनाये। तथागत की तो सो बात नहीं है। मैं तो श्रब जीर्ण बृढ़ा श्रम्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जर्जर छकड़ा वैसे मेरा शरीर। इस लिए श्रानन्द, श्रब तुम श्रपनी ही ज्योति में चलो, श्रपनी ही शरण जाश्रो किसी दूसरे की शरण मत जास्रो, धर्म्म की ज्योति धर्म्म की शरण में चलो। ""

वेलुवगाम से बुद्धदेव मल्लों के श्रानेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया श्रीर उस में सृष्ट्यर का मांस भी परोस दिया<sup>र</sup>। उस के खाने से उन का दर्द बढ गया चौर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा होती रही।

पावा से वे कुसिनार की तरफ, जो हिरएयवती (गंडक) नदी के तट पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा- "आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा है जो तेरी भिचा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना। आयुष्मान् चुन्द् से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द् का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ. और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है।"

अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनय्त्रसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा अनम्त्रन सरखा।

कह्यों का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था। वह हो सकता है; पर बुद्ध को मांस से परहेज़ न था। दे० तेलीयाद जातक (२५६)।

इस के बाद वे हिरएयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों के साल-वन में गये, श्रौर वहाँ श्रानन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा श्रासन बिछा दो। साल के पेड़ श्रपने फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी श्रानन्द की श्रौर दूसरे भिक्खुश्रों की शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभद (सुभद्र) नाम का एक पंडित उन के पास कुछ सन्देह दूर करने श्राया। श्रानन्द ने उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश दिया।

श्चन्त में भिक्खुश्रों से कहा—भिक्खुश्रों श्रव मैं तुम्हें श्चन्तिम बार बुलाता हूँ; संसार की सब सत्तात्रों की अपनी श्रपनी श्रायु है, श्रप्रमाद से काम करते जाश्रो, यही तथागत की श्रन्तिम वाणी है। श्रीर ऐसा उपदेश करते हुए भगवान् बुद्धदेव ने श्रस्सी बरस की श्रायु में भौतिक जीवन को स्याग दिया। यही उन का महापिरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू०)।

कुसिनारा के मल्लों ने उन के रारीर का दाह किया। और उन की घातु (फूल, श्रस्थि-श्रवशेष) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु (फूलों) का भाग माँगने के लिए लगे। श्रन्त में उन के श्राठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसालो के लिच्छ-वियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और कुसिनारा के मल्लों, रामगाम के कोलियों, श्रक्षकप्प के बुलियों, और वेठदीप के बाह्याणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये। पिष्पलीवन के मोरिय, जिन का एक

इन स्थानों का निर्धारण ग्रमी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से मझराष्ट्र
 के नज़दीक हिमालय की तराई में थे।

छोटा सा गण्**राज्य था, पीछे पहुँचे, श्रौर उन्हें** चिता की भस्म से सन्तोष करना पड़ा।

## § ९६. बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्गय

महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि सब लोग मिल कर बुद्ध की शिचाओं का एक साथ गान करें। ५०० ऋईत् (भिक्खू) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्टे हुए । उपालि विनय अर्थात् संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, श्रीर श्रानन्द धम्म में। सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों की पहली संगीति कहते हैं। एक सौ बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, श्रौर फिर उस के दो शताब्दी बाद श्रशोक के राज्यकाल में तीसरी। बौद्ध भिक्खुश्रों श्रीर विद्वानों की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलातीं थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिचायें गाई जातीं अर्थात् उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाङ्मय श्रथवा तिपिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाङमय के दो हो विभाग थे- धम्म श्रौर विनय; धम्म श्रर्थात् धर्म के सिद्धान्त, श्रौर विनय श्रर्थात् भिक्खु-संघ के श्राचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाङ्मय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया: विनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तिपिटक में रक्खा गया, श्रीर श्रिमिधम्म नाम से एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दार्शनिक श्रौर श्राध्यात्मिक विवेचना थी। यह सब मृल वाङ्मय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं में एक बड़े वाङ्मय की सृष्टि हुई जो श्रव तक भारतवर्ष, सिंहल, बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रादि देशों का श्रौर किसी समय अफगानिस्तान, फारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र वाकमय था।

#### § ९७. भगवान् महावीर

बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से द्वाधिक प्रसिद्ध वर्धमान महाबीर हैं। वे बहुत-कुञ्ज बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के निकट कुएडप्राम में वृजि गए के ज्ञात्रिक कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान का जन्म हुन्ना था। उन की माता का नाम त्रिशला था, श्रीर वह लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के राजा बिन्विसार को ब्याही थी, श्रीर उस का पुत्र कुणिक श्रजातशत्रु था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दा लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे। सिद्धार्थ श्रीर त्रिशला तीर्थङ्कर पार्श्व के श्रनुयायी थे। वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के देहान्त के बाद तीस बरस के वय में श्रपने बड़े भाई नन्दिवर्धन से इजाजत ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमण श्रीर तप के बाद उन्हों ने "जूम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर....." कैवल्य (मोत्त ) प्राप्त किया। तब से वे ऋईत् (पूज्य) जिन (विजेता) निर्प्रन्थ (बन्धनहीन) श्रीर महावीर कहलाने लगे, श्रीर चौबीसवें तीर्थङ्कर माने गये। उन के अनुययियों को आजकल हम जैन कहते हैं. पर प्राचीन काल में वे निर्प्रन्थ कहलाते थे।

वर्धमान के भ्रमण श्रीर साधना-काल में गोशाल मङ्कलोपुत्र नामक एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छ: बरस तक उन के साथ रहा था। बाद में मतभेद के कारण वह श्रालग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार

ज्ञान्त्रिक वृत्तियों का एक प्रसिद्ध कुल था। श्राजकत विद्वार के भूमिद्वारों में जैथरिया लोग शायद उसी को स्चित करते हैं।

स्त्री हालाहला की दुकान को अपना श्रद्धा बनाया, श्रीर श्रपना एक श्रलग सम्प्रदाय चलाया, जो ऋजीवक कहलाता था।

निगायठ जातपुत्त ( निर्श्रन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) श्रथवा महावीर श्रहेत् होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों में भ्रमण श्रीर उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक श्रमावस की रात उन का निर्वाण हुआ।

पार्श्व ने श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय श्रीर श्रपरिप्रह की शिच्चा दी थी, महावीर ने उन के श्रतिरिक्त एक पाँचवीं बात-ब्रह्मचर्य्य-पर भी बहुत बल दिया। बुद्ध ऋौर महावीर की शिचा में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहां महावोर तप श्रौर कृच्छ तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे।

मगभ त्रादि देशों में महावीर की शित्तात्रों का बहुत जल्द प्रचार हो गया। कर्लिंग देश भी शीघ उन का अनुयायी हो गया, श्रेंशेर सुदूर पच्छिम भारत में भीर उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई। श्रानेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी उन के श्रनुयायियों की एक श्रच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है। अर्थमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूर्वेज थी उन का एक विस्तृत वाङमय भी है।

### ग्रन्थनिर्देश

प्राचीन पालि वाङ्मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई जाती. प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उरुखेख है। पीछे जो जीव-नियाँ जिली गई, उन में अजौकिक धमत्कारों से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित बिलकुल दक दिया गया है। प्राचीन पालि वारूमय में जो जीवनी के निर्देश हैं.

<sup>🤰</sup> ज बि श्रो० रि० सो० १३, ए० २४६।

२. दे० ८ २१।

उन में भी चमस्कारों का काफ़ी से कहीं श्रिषक स्थान है। जिन आधुनिक आजोचकों नेभी जीवनियाँ जिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमरकारों का उल्लेख करना ही पहता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन चमस्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, और आधुनिक आजोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप और इतिहास दिखजाने को ही बुद्ध की जीवनियाँ जिखी हैं। उत्पर के पृष्ठों में बुद्ध की जीवनी को दिष्य चमस्कारों से अजग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे कहानियाँ हैं। आधुनिक अन्थों में से कुछ एक का उरुबेख नीचे किया जाता है—

- कर्न-मैनुत्रात श्रॉव इंडियन बुद्धिजम् (भारतीय बौद्ध मत),स्ट्रासबर्ग १८६६ । श्रोल्डनबर्ग-बुद्ध हिज़ लाइफ, हिज़ डैि। क्ट्रिन, हिज़ श्रीर्डर (बुद्ध, उन की बीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ), मूख जर्मन (बिबेन १६०३) का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद, भाग १ (बीवनी) तथा विषयान्तर २ ।
- जगम्मोहन वर्मा—बुद्धदेव, ना० प्र० सभा। मूल बौद्ध प्रन्थों के श्राधार पर जिला गया है, पर जेलक का चमस्कारों में विश्वास प्रतीत होता है।
- रौकहिल-लाइफ़ स्रॉव दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी ), द्रुवनर, लंडन १८८४;
- बिगान्डेट—लाइफ़ श्रार लिजेन्ड श्राव गौदम (गौतम की जीवनी श्रथवा ल्यात) बरमी श्राधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० ।
- ई० एच्० इयूस्टार—लाइफ़ श्रॉव गौतम दि बुद्ध (गौतम बुद्ध की जीवनी)
  दुबनर १६२६। बहुत श्रच्छी नई पुस्तक। लेखक श्रपने मुँह से कुछ नहीं
  कहते, प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थों का श्रनुवाद देने हुए बुद्ध की पूरी जीवनी
  कह गये हैं। मुसे यह प्रन्थ यह प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला।
- श्रीमती सिङ्कोयर स्टीवन्सन—दि हार्ट श्रॉव जैनिज्म् (जैन धर्म का तस्व), श्राक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६१४।

इस के आगे निम्नतिस्तित शब्द मैंने सन् १६३० में बढ़ाये थे--- "मेरे विद्वान मित्र बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य्य तथा शिय शिष्य भिक्ख भानन्द कै।सल्यायन मिल कर मूल बौद्ध ग्रंथों के उन ग्रंशों का संग्रह कर रहे हैं अन में बुद्ध की जीवनी का बृत्तान्त है। उन खरही की एक क्रम में जा कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का 'विचार है। यह विचार उन का द्मपना था, मुक्त से जब उन्हों ने बात की उन्हें ब्रयूस्टार की पुस्तक का पता न था। भौर उन का संग्रह उस की अपेका बढ़ा और प्रामाणिक होगा।

उक्त शब्दों के जिले जाने और छपने के बीच बाबा रामादर भिक्ख राहुज बन चुके, भीर उन का ग्रन्थ बुद्धचर्या खप कर प्रसिद्धि पा चुका।

# परिशिष्ट इ

# बौद्ध धर्म त्र्यौर वाङ्मय के विकास का दिग्दर्शन

### १. थेरवाद

बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाङ्मय विनय श्रीर धम्म था, जो श्रब विनयपिटक श्रीर सुत्तपिटक के श्रन्तर्गत है। विनय श्रीर धम्म के रूप में वह वाङ्मय
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण
हो चुका था। श्रिभधम्मपिटक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक प्रनथ
कथावत्थु श्रशोक-कालीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का
लिखा हुश्रा है, श्रीर उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो श्रठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुकाबले में थरवाद का समर्थन किया गया
है। कथावत्थु श्राभधम्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये श्रंशों में से है।
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो। यह प्राचीनतम वाङ्मय पालि में
है। पालि भारतवर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो श्रब तक
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष को प्रचलित राष्ट्रभाषा सी
थी। थेरवाद का सब बाङ्मय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का
दिग्दर्शन इस प्रकार है—

#### क. विनयपिटक

विनयपिटक का विषय विनय श्रर्थात् श्राचार-सम्बन्धी नियम हैं। उस के तीन भाग हैं (१) विमङ्ग या सुत्तविमङ्ग (२) खन्धक (३) परिवार। विमङ्ग के दो भाग हैं—महाविभंग (भिक्खुविभंग) श्रीर भिक्खुनीविभंग। उन दोनों में से पहले के फिर सात श्रीर दूसरे के छ: श्रंश हैं, जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कहे हैं। उन धम्मों में से पाराजिक श्रीर पाचित्तिय मुख्य हैं।

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्खुनी पराजित या पितत हो जाते हैं । पाचितिय धम्मों में छोटे अपराधों के प्रायश्चित्तों का विधान है। समृचा विभंग इतिहास-वर्णन-शैली में है—भगवान् उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि।

आजकल सिंहल में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविभंग दो जिल्दों में छपता है। पहली जिल्द में मुख्य वस्तु भिक्खु-पाराजिक होती है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द को पाचितिय कहते हैं। उस में भिक्खु-पाचितिय के साथ भिक्खुनी-विभंग सम्मिलित रहता है।

खन्धक के दो पुस्तक हैं—महावग्ग और चुल्लवग्ग। महावग्ग में बड़ी शिचायें हैं, जैसे सामनेर (तक्ण श्रमण) श्रौर भिक्खु के कर्तव्य श्रादि। चुल्लवग्ग में छोटी शिचायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना श्रादि। वैसे उन में भगवान की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, श्रौर उसी में प्रसंगवश सब शिचायें श्रा गई हैं। चुल्लवग्ग के अन्त में पहली और दूसरी संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है।

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह पीछे की चीज़ है।

### ख. सुत्तपिटक

घम्म की वास्तविक शिज्ञायें सुत्तिपटक में हैं। सुत्त का संस्कृत श्रमुवाद सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त हैं—

- (१) दीव निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं श्रीर उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिन्नाण सुत्त इन्हीं में से एक है।
- (२) मिक्सिम निकाय, जिस में तीन परणासक (पंचाशिका) हैं, श्रौर उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।
- (३) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या (१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना—एकक निपात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से बड़ी है और वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धर्म हैं—एक शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तु आं का वर्णन। इसी प्रकार आगे त्रिल्ल्ल्ण का वर्णन तिक निपात में, पक्क स्कन्ध का पंचक निपात में इत्यादि।
- (४) संयुक्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त (सम्बद्ध ) समूहों में श्रर्थात् विषय-वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता संयुक्त में सब देवता विषयक सुत्त इस्यादि । वह सब निकायों से बड़ा है, श्रौर उस के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच वग्गों में बँटे हैं —सगाथवग्ग, निदानव०, खन्धव०, सळायतनव०, महाव०।

(५) खुदक निकाय, जिस में निम्निलिखित १५ छोटे श्रौर विविध पुस्तक हैं—
खुदकपाठ, धम्मपद, उदान, इत्तिवृतक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु,
थरगाथा, थरीगाथा, जातक, निदेस, पिटसंगिनदा, अपदान,बुद्धवंस श्रौर
चरियापिटक।

इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धम्मपद और सुत्तनिपात तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम श्रंशों में से। सुत्तनिपात के सुत्त खुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, धरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच वम्मों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अट्ठकवम्म और पारायणवम्म का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, श्रंगुत्तर निकाय, उदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तनिपात के अट्ठक वम्म, पारायण वम्म और खम्मविसाण सुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक है, और उस के विचार और शैली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों और गीता की ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक अनुस्दुम् त्रिस्टुम् जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों और सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है।

उदान उन ऋर्थभरी उिकयों को कहते हैं जो विशेष श्रवसर पर श्राप से श्राप मुँह से निकल पड़ी हों। इतिवुत्तक में बुद्ध की उिकयों का संमह है। थरगाया श्रीर थेरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं।

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से श्रिधिक महत्त्व की वस्तु है। इस समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संप्रह को सादे तौर पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्थवष्णाना है, श्रौर वह श्रारम्भिक जातकटुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धघोष को कहा जाता है। मूल जातकट्ठकथा में दो वस्तुएँ थों, एक तो गाथायें जिन के लिए पालि या पोत्यका या पालि-पोत्थका शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अट्ठकथा । गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाङ्मय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है । वही गाथायें जातकट्टकथा में पालियेा अर्थात् पंक्तियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा का नाम पाति भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें ही बहुत थीं। सिंहली श्रनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने दी गई थीं, और पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी गईं। वे पालियाँ या गाथायें बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवरण्यना के द्राव चार द्रांग हैं, द्रौर वहीं मूल जातकटुकथा के भी रहे होंगे-एक पच्चपन्न वत्यु, दूसरे ऋतीतवत्यु, तीसरे वेय्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे श्रंग को छोड़ कर बाकी तीनों श्राटुकथा में सम्मिलित हैं। समूची जातकत्थवयणना में शुरु में भूमिका-खरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है । वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न वस्तु ( उपिश्यित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है । उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, श्रौर वही श्रसल जातक श्रौर अतीतवत्यु होती है। **षस का कु**छ श्रंश पालियों या गाथात्रों में श्रौर बाकी गद्य में होता है; वह गद्य भी अद्रुकथा ही है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों का ऋर्थ ऋादि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, और वही वेग्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कौन कौन है सो घटा कर बताते हैं, अौर वहीं समोधान कहलाता है। क्योंकि श्रतीतबत्थु का गद्य श्रंश भी पालियों में पूरी तरह गुंथा हुआ है—एन गद्या-समक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ मुश्किल से बनता है—इसी लिए उस गद्य श्रंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुरिक्त चली आती माननी पड़ती है। दो बार श्रनुवाद ज़रूर हुआ है, पर श्रनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों की पालियाँ और कहानियाँ बास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं। संसार के बाङ्मय में जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है। मनोरञ्जकता, सुरुचि श्रीर शिचापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे श्रनुपम प्रकाश डालती हैं। कीसबोल ने रोमन श्रचरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है, श्रीर उन का पूरा श्रंग्रेजी श्रनुवाद भी हो चुका है।

अपदान = (सं०) अवदान = ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिचादायक या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणालावदान, एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान। तिपिटक के अपदान में थर-अपदान और थेरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुद्धवंस में पहले २४ बोधिसत्वों आर पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संज्ञिप्त बृज्ञान्त है।

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है। एवं मया सुतं—'ऐसा मैंने सुना है'—से कहानी छुरू होतो है, और उस समय भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारि-पुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनायं भी। खुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले चार निकायों की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताबदी ई० पू० के

श्रभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेटकी श्रादि शब्द पाये जाते हैं, जिस से उस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध होता है।

#### ग. अभिधम्मपिटक

ऋभिधम्मिपिटक में धम्म का दार्शनिक विवेचन छौर ऋध्यात्मशास्त्र है। उस में निम्न लिखित सात यन्थ हैं—(१) धम्मसंगिन, (२) विमंग, (३) धातुकथा (४) पुग्गलपञ्जति (५) कथावरथु (६) यमक् (७) पट्ठान ।

थेरवाद का पालि तिपिदक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल बाद पूरा हो गया था। तिपिटक के पीछे के पालि प्रन्थों में मिलिन्दपञ्हो प्रसिद्ध है। ५ वीं शताब्दी इ० के शुरू में मगध में बुद्धघोष आवार्य हुआ। उस ने सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली अट्ठकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्ठकथायें लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और चुछ बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका से तिपिटक ले गया था। आधुनिक विद्वान् उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते।

सिंहतो भाषा आर्य है (दे० ऊपर §§ ११, १६, तथा नीचे § ११०), किन्तु बरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब तीनों की वर्णभालायें और लिपियाँ भारतीय हैं (दे० ऊपर § २३)। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन तीनों भाषाओं पर भी पालि का

१. यपि० इं० २, ६३; बु० इं० ए० १६७।

यथेष्ट प्रभाव हुआ है। श्रीर वे श्रव तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में खपता है। लण्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन श्रचरों में भी समूचा छाप डाला है। बरमी श्रीर स्थामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में श्रभी तक पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी श्रचरों में दो-एक विरले बन्थों के सिवाय श्रभी तक वह नहीं छपा। धम्मपद के कई नागरी संस्करण हो चुके हैं। मिक्सिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तिनिपात १९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है।

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ्ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अस्यन्त श्रावश्यक है।

### २. सर्वास्तिवाद आदि

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिचाओं को अपनी श्रपनी भाषा में हीं कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक वाद का वाङमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन वादों के वाङ्मय श्रव प्रायः नष्ट हो चुके हैं, श्रौर उन में से श्रव कोई कोई प्रनथ मिलते हैं।

सर्वास्तिवाद् एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । श्रमल में तीन सर्वास्ति-वाद थे-

- (क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के प्रनथ मागधी भाषा में रहे होंगे।
- (ख) श्रार्य-सर्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में था। उन के प्रनथ संस्कृत में थे। अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है।
- (ग) मृत-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय (पहली शताब्दी ईं० अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था । आजकल जब सर्वास्तिवाद

का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस सम्प्रदाय से ही ध्राभिप्राय होता है। कश्मीर श्रीर गान्धार के सर्वास्तिवादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, श्रीर उस में महाविमाण नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, श्रीर कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मिलना चाहिए। महाविमाण के हिस्सों को विनयविभाण, सुत्तविभाण, अभिधममविभाण कहते हैं। इस मन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैभाषिक भी कहा जाता है। सौत्रान्तिक श्रीर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है।

वैभाषिकों का वाङ्मय संस्कृत में था, श्रीर भारत में वह प्राय: सब नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत श्रादि में उस के श्रानेक प्रन्थ श्रव मृल या श्रनुवाद रूप में मिल गये हैं। उन का विनय विनयवस्तु कहलाता है, श्रीर उस में जातक भी सिन्मिलित हैं। साधारणतः सर्वास्तिवादियों का विनय श्रीर सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर श्रमधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा प्रन्थ श्रव उपलब्ध है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग श्रीर खंधक का भेद नहीं है। उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। श्रन्य प्राचीन सम्प्रदायों के प्रन्थों में से किसी किसी के श्रनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशास्त्र का चीनी श्रनुवाद।

#### ३. महायान

महायान का विकास वैभाषिक सम्प्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व-प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक ऋहति यान, दूसरे पच्चेक (प्रत्यक्)-बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यक्सम्बुद्ध )-यान। पहला स्वल्पकष्ट-साध्य है। पच्चेकबुद्ध का अर्थ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। महायान नाम का उद्य यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचार्य नागार्जुन ने पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशांसा की, और उसे महायान कहा। और उस महायान की प्रशंसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाङ्मय भी अब त्रिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर वास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, रबकूट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वैपुत्य (बेशुक्क)-सूत्र जैसे लिलतिवस्तर (बुद्ध की जीवनी) सद्धमर्भ पुरुद्धरीक करुणापुरुद्धरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सूखावती-व्यूह, इत्यादि। आर्यशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का संप्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल २४, ३५ जातक रक्खे हैं।

यों जब महायान वाङ्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी प्रन्थों (जैसे लिलतिवस्तर या श्रश्वघोष-कृत बुद्ध-जीरत श्रादि) को, एवं जातक तथा अवदान-प्रंथों (जैसे अवदानशतक, अशोकावदान आदि) को विनय में गिना जाता है। सुत्तों में अवतंसक-गन्धव्यूह, सद्धर्मपुण्डरीक, सुक्षावती-व्यूह, प्रज्ञापारिमतासूत्र (माध्यमिक वाद का), विमलकीर्तिनिदेशसूत्र, लङ्कावतार-सिव्धिनेमांचन तथा सुवर्णप्रव्हाश (योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती होती है। इन सब में वही सुत्तों की शैली—एवं मया श्रुतम्—पायी जाती है। अभिधम में कुछ प्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सिम्मिलित हैं। पहली कोटि में नागार्जुन-कृत प्रज्ञापारिमतासूत्र-शास्त्र, द्वादशनिकाय-शास्त्र और माध्यमिक-शास्त्र, आर्यदेव-कृत शतशास्त्र तथा शान्तिदेव-कृत बोधिचर्यावतार नामक प्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारभूमि, तथा आसंग और वसुबन्धु के प्रन्थ सिम्मिलित हैं। वसुबन्धु और आसंग नामक दो विद्वान् भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुबन्धु ने जब अभिधर्मकोष लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान वाङ्मय पूर्ण होता

रहा। वसुबन्धु की त्रिंशिका पर विश्वतिमात्रतासिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी त्र्यनुवाद य्वान च्वाङ ने किया। मूल त्र्यब नहीं मिलता। श्रासंग त्र्यौर वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दार्शनिकों में से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का श्राहतैवाद निर्भर है।

उन के बाद दिङ्नाग के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे, जिन के मूल प्रनथ अब नष्ट हो चुके हैं।

महायान श्रव चीन, कोरिया श्रौर जापान में रह गया है। किसी समय समूचे उत्तरपिच्छम भारत, श्रकगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया श्रादि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची वुखारी वुकी आदि भाषाओं में, एवं ईरानी की एक शाखा सुग्धी में भी महायान प्रन्थों के श्रनुवाद पाये गये हैं। श्राज के तहरण तुर्क विद्वान श्ररुषी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में श्रपने उसी प्राचीन वाङ्मय की फिर शरण लेने लगे हैं।

#### ४. वज्रयान

वज्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो श्राजकल तिब्बत श्रौर मंगोलिया में प्रचलित है, श्रौर मध्य काल में भारतवर्ष, परले हिन्द श्रौर मलायु द्वीपावली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु स्वयं तिब्बती श्रपने पन्थ को दोर्जियेप्पा कहते हैं, जो वज्रयान का ठीक शब्दानुवाद है; दोर्जे=वज्र, थेप्पा=यान, मार्ग।

वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं भूत-प्रेत जादू-

१. दे० नीचे §§१६१, १७४, १८८ छ, २०८; ⊛ २८।

२. दे० नीचे §§१०४ **म, ११**८।

टोना कृत्या-म्रिभिचार म्रादि पर विश्वास था ही। वह जनता का धर्म म्रथर्व-वेद में संक्रित है,--- श्राथर्वण मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। टिळक ने अथवीवेद को काल्दी वेद कहा है, श्रौर पार्जीटर ने ऋग्वेद १०-८६ की इन्द्र वृषाकि श्रीर इन्द्राणी की कुछ भही सी कहानी में गोदा-वरी-काँठे की द्राविड देव-कथात्रों की भलक सिद्ध की है?। इस प्रकार यह प्रतीत होता है, श्रौर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुभान भी यही मानने का है, कि भारतवर्ष की जड-पृजा जन्तु-पूजा श्रौर श्रश्लील-पूजा श्रनार्य-मूलक है। समाज के निचले ऋंश में वह सदा से प्रचलित थी. श्रीर ऊँचे धर्म श्रीर उस धर्म में सदा परस्पर प्रभाव श्रौर श्रादान-प्रदान भी होता रहता था। उस मन्त्रयान या जादू-स्राभिचार-मार्ग से कई श्राच्छी वस्तुत्र्यों का जन्म भी हुआ है। वैद्यक-शास्त्र का त्र्यारम्भ न केवल भारतवर्ष में प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ श्रोषधियों की सहायता ली जाती थी. तजरबा करते करते स्रोपिधयों के प्रभावों का ज्ञान श्रिधिक निश्चित हो गया, श्रीर उसी से श्रायुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उस की श्राच्छी वस्तुश्रों में गिनती नहीं हा सकती। प्रकृति-रेवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, श्रीर उस ने बुद्ध के श्राचार श्रीर संयम-मार्ग को जन्म दिया। संयम के श्रभ्यास के लिए मन को एकाप्र करने, चित्तवृत्तियों के निरोध श्रीर ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। इधर मन्त्र-श्रभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियात्रों की सहायता से मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से हठयेल स्रादि की उत्पत्ति हुई। हठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि स्रौर निय-न्त्रण सिखाता था वहाँ तक द्त्तिण मार्ग का योग भी उस की क्रियात्रों को **ऋपना सहायक मान सकता था, यद्यपि ऋलौकिक जादूभरी सिद्धियाँ** पाने के

१. दे० प्रर्थं० १. १।

२. ज० रा० ए० सो०, १६११ ए० ८०३-८०६।

श्रभ्यास दित्तिण मार्ग को प्रवृत्ति के प्रतिकृत्त थे। इस प्रकार दित्तिण श्रौर वाम मार्ग में परस्पर प्रभाव श्रौर श्रादान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है। वाम मार्ग में श्रच्छाई का यह श्रंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीर्घ काल तक बना रहा है, श्रौर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है।

बुद्ध से पहले श्रोर उन के समय भी वह श्रानेक रूप से जनता में विद्य-मान था। श्रोर यद्यपि बुद्ध श्रान्ध विश्वासों श्रोर रहस्यपूर्ण बातों के घोर विरोधो थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई श्राचरियमुद्धी न थो, तो भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, श्रोर उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग श्रासम्भव था।

जिस सम्यक् समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाम और ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके को सोमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, धारणी (सुत्तों के संचेप जिन का जारू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था) आदि का बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया।

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और कारण भी समभता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए मैं उसे खुली और वारीक श्रालोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ। बुद्ध के विहारों और प्राचीन ऋषियों के श्राश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद था। उन श्राश्रमों में स्त्रियाँ और पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध बिहारों में वे कौजी छावनियों की तरह श्रलग श्रलग रक्खे जाते, और बौद्ध मार्ग में युवकों और युवतियों को भी बहुत श्रासानी से प्रवज्या मिल जाती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में स्त्री

और पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, श्रीर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से उस की त्रावश्यक प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुद्ध खुल्लमखुला मुँह खोलने का उन के किसी श्रनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, श्रीर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल के द्वारा सम्यक्-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज-गुरु का आदर्श मिला दिया। इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बद्ला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध श्राचार-मूलक धर्म के बड़े श्रादर्शा की परिभाषात्रों के खोल में बीभत्स गुह्य पाप आ छिपा !

मध्य काल में तिब्बत श्रीर नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे बृहत्तर भारत में बौद्ध श्रौर श्रबौद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली हो उठने श्रीर जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने लगने का मुक्ते यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा-शिक्त-उपार्जन का-श्रंश भी था, श्रीर उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका। जाति के जीवन श्रीर विचार में प्रवाह श्रीर गति बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी।

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ ऋार्य-मंजुश्री-मूलकलप हैं, जिस की वैपुल्य सूत्रों में गिनतो है । वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई थी। वह प्रन्थ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा। फिर गुह्यसमाज या तथागतगुह्यक या ऋष्टादशपटल नामक प्रनथ बना, जिस में पहले-पहल वज्रयान का नाम है। उस के बाद सातवीं-म्राठवीं-नौवीं शताब्दी ई० में ८४ सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे। उन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी इरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ऋो दोहा में हैं। उन में गुह्यासिद्धि के लेखक पद्म-

१. गखपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज्ञ में ।

वज या सरोठहवज, उस के समकालीन ललितवज्र, कम्बलपा, कक्कुरिपा त्रादि, पद्मवज्र के शिष्य श्रनंगवज्र, उस के शिष्य उड्डीयान या श्रोडियान के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या श्रीर बहन लच्मीङ्करा देवी, श्रीर इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरित्तत के नाम तिब्बती वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव श्रौर शान्तरिचत ने तिब्बत जा कर (७४७-७४९ ई० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला श्रंश है। श्रनंगवत्र श्रादि का नाम तिब्बती तंज्यूर में है, श्रीर उन के प्रन्थों के तिब्बती श्रनुवाद भी हैं। श्रव उन के मूल संस्कृत प्रन्थ भी मिले हैं श्रीर गायकवाड़ श्रोरियंटल सीरीज में छपे हैं- अनंगवज्र-कृत प्रज्ञोपायितनिश्चयिसीद्ध, इन्द्रभूति-कृत ज्ञानिसिद्धि <sup>9</sup> तथा संग्रह-ग्रन्थ साधनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्रयान के ८४ सिद्धों में स एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ वज्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ वज्रयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिञ्चत की वर्णमाला तब सं भारतीय (ब्राह्मी) चली स्त्राती है। कुछ उचारण ऋधिक हैं जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए उक्त दोर्जे शब्द में त्रोकार हस्व हे; तेलुगु में भी हस्व श्रीर दोर्घ दोनों श्रोकार होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ।

तिब्बती भाषा का श्रार्य भाषाश्रों से कोई सन्बन्ध नहीं। तिब्बती-बर्मी भाषाश्रों का एक श्रलग ही परिवार है ( ऊपर §§१८, २०—२२)। उसी

वज्रयान-वाङ्मय का उक्त इतिहास इन्हीं ग्रन्थों की विनयतोष भट्टाचार्य-बिखित सूमिका के झाधार पर है।

परिवार की बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, श्रीर श्रव तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाङ्मय संस्कृत से श्रनु-वादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों और स्थानों के संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया जाता है!

त्रिपिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्यूर कहलाता है। कं = शास्त्र, ज्यूर = अनुवाद। उस के साथ दूसरा संप्रह तंज्यूर है, जिस में उस की व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती सं मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की लिपि अलग है। तो भी उस में बौद्ध वाङ्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था। मंगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन शब्दों का उचारण मंगोल मुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभंश हो गया है। उदाहरण के लिए, (संस्कृत) विहार (मंगोल) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है।

#### बारहवाँ प्रकरण

#### मगध का पहला साम्राज्य

( लगभग ५६० ई० पू०-३७४ ई३ पू० )

### <sup>§</sup> ९८. श्रवन्ति कोशल श्रौर मगध की होड़

हम देख चुके हैं (\$ ८३) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये चार बड़े एकराज्य छठी सताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग में थे। उस जमाने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक्र चला कर चार्तुंदिश (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सार्वभीम) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त सार्वभीम (समूचे भारत का) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी। सार्वभीम आदर्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमारों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन—अर्थात् अवन्ति कोशल और मगध—अपनी अपनी शिक्त बढ़ाने और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे थे।

# s ९९. त्रवन्तिराज पद्योत श्रौर वत्सराज **उदयन**

सब से पहले <u>अवन्ति</u> ने अपने हाथ बढ़ाना ग्रुरु किया। <u>राजा प्रचीत</u> से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे अकते थे। भारतवर्ष के

राजवंशों का उदय श्रीर श्रस्त करना उस के हाथ में था । निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, श्रीर वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और भौगोलिक स्थिति थी जो श्राज दिल्ली को है। मथुरा श्रौर दिल्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्जाब मध्यदेश राजपूताना श्रौर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्जाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, श्रीर मध्यदेश से पंजाब राजपूताना श्रीर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को श्रथवा मथुरा को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जब दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अर्थ होता था जो आज दिल्ली को लेने का होता है।

श्रवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी थी। पच्छिम समुद्र के तीथीं (बन्दरगाहों) और उत्तर भारत के बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुजरता था। उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेश तथा -पञ्जाब के सार्थ (काफले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) श्रौर मगध के कोसम्ब (कौशाम्बी)। मथुरा से पञ्जाव श्रौर पच्छिमी मध्यदेश (गङ्गा-जमना दोश्राव के उत्तरी भाग) के रास्ते श्रलग होते; उसी प्रकार कोसम्बि से कोशल श्रीर मगध के रास्ते फटते थे। अवन्ति के राज्य को फैलने के लिए एक तरक मथुरा का मार्ग था ता दूसरी तरक कोसम्ब का।

मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था । आर्यावर्त्त के उस समय के सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन श्रौर कुलीन था। उस समय के लोग यह

भास—स्वप्नवासवद्त्तम् (त्रिवेन्द्रम्, ) ए० ६७ ।

अनुभव करते थे कि वही वह वंश था जिस के राजर्षियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है । कुलीन होने के अतिरिक्त उद्यन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रिसक और सुन्दर जवान था। उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताबिदयों पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ।

कहते हैं उसे हिंधकन्त सिप्प (हिस्तकान्त शिल्प) आता था; एक मन्त्र का प्रयोग कर और हिंधकन्त वीणा को बजा कर वह किसी मां हाथों को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चण्ड पज्जोत ने अपने अमात्यों से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, और दोनो देशों की सीमा के घने जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणा बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता हो न था और उलटी तरफ दौड़ पड़ा! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पज्जोत ने उसे एक चेर-गह में बन्द करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई। उदेन ने तीसरे दिन आरिक्खों से पूछा—तुम्हारा राजा कहाँ है ?

"दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।"
"क्या यह श्रीरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है! शत्रु राजा
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।"

प्रकाशराजर्षिनामधेयो वेदाकरसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः—प्रतिज्ञायोगन्धरायगाम् (त्रिवेन्द्रम्) ए० ३ ४ ।

२. कालिदास-मेघदूत १, ३१।

धम्मपदत्थकथा—म्बप्पमादवग्ग, उदैनवत्थु के मन्तर्गत वासुक्षदत्ताय
 वत्थु। यही कथा थोड़े मन्तर से प्रतिम्वायौगन्धरायण में है।

उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कहो । पज्जोत ने श्रा कर उरेन से कहा—बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा मन्त्र श्राता है, वह मुक्ते सिखा दो।

"सिखा दुँगा, पर क्या तुम मुम्ते (गुरु बना कर) अभिवादन करोगे ?"

''क्या! मैं तुम्हें श्रमिवाद्न करूँगा ? कभी न करूँगा।"

"में भो न सिखाऊँगा।"

"तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !"

''जो जी में आय करो: मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो नहीं।"

पज्जीत नं दंखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय सुमा। उस ने उद्देन से पूछा—दूसरा कोई तुम्हें श्रभिवादन करे तो उसे सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा—हमारे घर की एक कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया करना। उथर पज्जोत ने श्रपनी बेटो वासुलदृत्ता (वासवदृत्ता ) से कहा— एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हीं उस से साख सकती हो, तुम चिक के श्रन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करंगा।

इस तरह वासुलद्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा-श्वरी कुबड़ी, बड़े मोटे तेरे हांठ श्रीर जबड़े हैं ! ऐसे बोल !

- क्या बकता है वे दुष्ट कोढ़ी ? मेरं ऐसी कुवड़ी होती हैं ?

उद्न ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब भेद ख़ुल गया ! उस दिन मन्त्र श्रीर शिल्प की श्रीर पढ़ाई न हुई श्रीर वह बाहर भी न बैठा रहा। रोज वही कुछ होने लगा। राजा बेटी से नित्य पछता—शिल्प सीख रही है न ? वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक श्रीर युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले।

जो हुत्रा, श्रच्छा ही हुश्रा। कैदी उदेन की श्रपेता दामाद उदेन पज्जोत की महत्वाकांत्रा पूरी करने में श्रधिक सहायक हो सकता था।

# § १००. केशिल-मगध-युद्ध, शक्यों का संहार

उधर इसी बीच कोशल श्रीर मगध में युद्ध जारी था। राजा बिम्बिस्सार के बाद उस का बेटा श्रजातसत्तु (श्रजातशत्रु) मगध की गद्दो पर बैठा। उस के गद्दो पर बैठते ही कोशल श्रीर मगध में किसी कारण श्रनबन हो गई, श्रीर राजा महाकोसल ने श्रजातसत्तु की विमाता के दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न जब्त कर लिया। श्रजातसत्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तरुण श्रीर समर्थ था जब कि पसेनदि बृढ़ा था।' पसंनदि तोन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने श्रजातसत्तु को कैंद्र कर लिया। जब श्रजातसत्तु ने काशी के गाँव पर श्रपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत श्रपनी लड़को विजरा से उस का विवाह भो कर दिया, श्रीर दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया।

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था जब उस के बेटे विद्रुडम (विद्रुरथ) को संनापित दीघ कारायण ने राजा बना दिया। पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह गया, पर नगर के बाहर ही उस का देहान्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े आदर सं उस का शरीर-ऋत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शिक्त बढ़ ही गई होगी।

विद्व अपने एक श्रीर कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उस ने श्रपने पड़ोसी शाक्यों के गए को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर रक्खा था। उस समय की कहानियों के श्रानुसार इस का एक व्यक्तिगत कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने

की इच्छा प्रकट की, भीर उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्धागार में उस पर विचार करने को जुटे। उन्हें इपपने कुल का इतना अशममान था कि राजा पसेनिद को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-मेरी सोलह बरस की लड़की वासभखित्या है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा पसेनिद का उसी से विवाह हो गया: वह दासी की लड़की थी यह बात शिपा रक्खी गई। उसी का बेटा विद्वहम था। सोलह बरस की उम्र में वह अपनी माँ के साथ किपलवत्थु गया। जब वह वहाँ से लौटता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! विद्रुडभ को वह बात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, मैं राजा होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा !

राजा पसेनिद को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की शिकायत की। बुद्ध ने कहा—"शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासभखित्तया एक राजा की बेटी है, श्रौर चत्रिय राजा के घर उस का श्रमिषेक हुआ है.....माता के गोत्र से क्या होता है ? पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने पिएडतों ने भी कहा है.....।'' उस समय वह बात टल गई, पर विडूडभ के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समभाने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। चौथी बार वह न रुका ! बुद्ध ने कहा—शाक्यों को अपने किये का फल मिलेगा ही ! श्रीर विद्वुडभ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बचों को भी कतल करने से न खोड़ा !!

भइसाल जातक (४६१) पच्चुपद्यवस्था।

# § १०१. पगध-श्रवन्ति की होड़, रुजि-संघ का अन्त

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( § ८३ ), तब से वत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से कूने लगी। साथ ही कोशल की हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चएड प्रद्योत और मगध का अजात-शत्रु दोनों ही महत्त्वाकां ज्ञोर साम्राज्य के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ गई। अजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से राजगृह को नये सिरे से किलाबन्दी शुरू कराई। प्रद्योत की मृत्यु ( ५४५ ई० पू०) के से उस प्रतिद्वन्द्विता का अन्त हुआ।

जिस रात भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ, कहते हैं कि ठीक उसी रात अर्थवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में चिरड प्रद्योत के बाद पालक उज्जियिनी की गदी पर बैठा, और उस ने २४ बरस राज्य किया। पालक से अजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने घर के नजदीक अपनी शिक संगठित करने की और ध्यान लगाया।

अजातशत्रु की आँख अपने पड़ांसी वृजि-संघ पर लगी थी। वृजि-संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। राजा प्रसंनजित के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरख्यक व्यक्ति-गत कारण ढूंढ़ निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजित् का सेनापित बन्धुल मझ था। उस को खी मिल्लका के पहले तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दक्षा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पित से कहा, तो पित ने पूछा—क्या जी करता है?—'मेरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में

क्परेखा में भारजी तौर से स्वीकार किये तिथिकम के भनुसार ।

उतर कर नहाऊँ श्रीर पानी पिऊँ!'-- बहु एक गजब की स्त्री थी! किसी बाहरी श्रादमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन बन्धुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था ? और जब उस प्रसंग में उसे लिच्छ्रवियों से लड़ना पड़ा, मिललका उस के रथ की बागें थामे हुए सारथी का काम करती रही ! ऋौर वे दोनों लिच्छवियों की पोखरनी में नहा कर ही लौटे।

मिल्लका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की महत्त्वाकांचा पूरा करने के लिए, कोशल की सेनात्रों ने राजा प्रसेनजित के समय एक बार वृजि-गण पर घ्राक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, राजा प्रसेनजित् ने अपने इस विश्वस्त सेनापित श्रीर उस के सब लड़कों को ईर्द्या के मारे धोखे से मरवा दिया, श्रीर उस के भानजे दीच कारायण को सेनापति बनाया। उसी दीघ कारायण की सहायता से विदृहम ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था ।

कोशल के बाद श्रब मगध की नजर वृजि-संघ पर लगी थी। विदूरथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह वृजि-संव का श्चन्त कर देना चाहता था। वह कहता—'चाहे ये विज्ञ बड़े समृद्ध (महिद्धिक) हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव हैं (महानुभावे), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, श्रनीति-मार्ग में फँसा दूँगा।' श्रीर जब बुद्धदेव श्रन्तिम बार राजगह के बाहर गिज्मकूट (गृधकूट) में ठहरे थे, श्रजातशत्रु के श्रमात्य सुनीध श्रौर वस्सकार नये सिरे से राजगह की किलावन्दी करवा रहे थे। अजातसत्त् ने मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा-भगवान के पास जा कर उन का कुशल-चेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह दो, श्रीर देखो व उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुक्ते लौट कर बताना।

भइसाल जातक (४६४), पण्चपन्नवस्थु।

जब वरसकार वहाँ पहुँचा, श्रौर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने श्रानन्द से पूछा—क्यों श्रानन्द तुम ने क्या सुना है, क्या विजयों के जुटाव (सिवपात) बार बार श्रौर भरपूर होते हैं (श्रर्थात् उन में बहुत लोग जमा होंते हैं)?

- -श्रीमन्, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्ठे होते, श्रौर उन के जुटाव भरपृर होते हैं।
- —जब तक आनन्द, विजयों के जुटाव बार बार और भरपूर होते हैं, तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि परिहािण की।

इसी प्रकार बुद्ध न आनन्द सं निम्निलिखित प्रश्न और पूछे—क्यों आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या विज्ञ इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उठते (उद्यम करते), और इकट्ठे वजीकरणीयों (अपने राष्ट्रीय कत्तव्यों) को करते हैं? क्या वज्ञी (सभा द्वारा) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वजीधम्म (राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर बत्तते हैं? क्या वज्जी विज्ञयों के जो युद्ध-युजुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं? क्या वज्जी जो उन बिज्यां के अन्दरले और बाहरले बजी-चैत्य (जातीय मन्दिर—अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आदर-सत्कार करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बिल को नहीं छोनते? क्या विज्ञयों में अरहतों की रत्ता करने का भाव भली प्रकार है? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य (विजित) में आ सकते हैं? और आये हुए सुगमता से विचर सकते हैं?

१ दे० # २३।

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को विजयों के पन्न में मिला, श्रीर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अप्रभ्युद्य श्रीर वृद्धि की ही श्वाशा प्रकट की। बुद्धदेव जब विज्ञि-रट्ट में थे, तब स्वयं उन्हों ने विज्ञयों को ये सत्त ऋपरिहाणि-धम्म ऋर्थात् ऋवनति न होने की सात शर्तें समकाई थीं।

अजातशत्रु ने समभ लिया, इस दशा में वृजि-गण जीता नहीं जा सकता: श्रीर इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों श्रीर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, श्रीर उन्हें श्रपने कर्त्तव्य से डिगा दे। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू०) पसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई।

# 🔋 १०२. अवन्ति में फिर विष्ठव, गान्धार-राज्य का अन्त

श्रवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। श्रपने भाई गोपाल-दारक को उस ने कैंद कर रक्खाथा। उस के पीडन से तंग आप कर उज्जियिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, श्रीर उस के स्थान में गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक (या गोपाल-बालक) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्जयिनी में राज किया।

मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दर्शक था, जिस का राज्य-काल श्रन्दाजन ५१८-४८३ ई० पू० कृता गया है । मगध श्रीर श्रवन्ति के राज्यों की, श्रथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं। किन्तु छठी शताब्दी ई० पू० के अन्त ( लग० ५०५ ई० पू० ) में पारस के सम्राट् दारयवडर ने भारतवर्ष का उत्तर-पिछ्छमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रता का श्रन्त कर दिया। इस घटना का पूरा बृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास

क्रपरेखा में स्वीकृत तिथिकम के धनुसार।

२. शाधुनिक क्रारसी रूप-दारा, शंबेज़ी-Darius.

का पारस श्रीर मध्य एशिया के इतिहास के साथ जो सदा सम्पर्क बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना श्रावश्यक है।

# १०३. पच्छिमी जगत की ऋार्य जातियाँ ऋौर राज्य

दजला-फरात काँठों श्रीर उन के पच्छिम की प्राचीन सभय जातियों का श्रौर उन के साथ भारतीय श्रार्यों के सम्पर्क का उल्लेख पीछे ( §§६८ उ, ८४ ड ) किया जा चुका है। उन सामी (सेमेटिक) जातियों के पच्छिम श्रीर पूरव दोनों तरक-श्राधुनिक लघु एशिया श्रीर कारिस में - श्रदाई हजार ई० पू० के करीब से आयं जातियाँ आ पहुँची थीं। पच्छिम तरफ लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की ऋार्य जाति आई, और पूरव तरक ईरानी श्रार्थ । वे कहाँ से श्राये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, श्रौर उसे य**हाँ** छेडुना श्रभीष्ट नहीं है। ईरानी श्रार्यों का ईरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर §§१७, ३३; ३८३४ ५, १२)। १२०० ई० पू० के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से त्र्याने वाली एक ऋौर त्र्यार्थ जाति ने छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थूं स श्रौर फ़ुजिया के रहने वाले थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ्रजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से विशेष मतलब नहीं है। उन से श्रिधक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा। यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात् लगभग २५०० ई० पू० से, एक और प्रतिभाशाली आर्य जाति बस रही थी। वह जाति अपने देश को हेलास तथा श्रपने को हेलेन कहती थी। हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इन्नोनिया था, श्रीर उसी के नाम से पारसी यौन श्रीर हमारे योन, यवन तथा यूनान शब्द निकले हैं।

किन्तु यूनान से भी श्रधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल रूप है पेर्यान, जिस का श्रर्थ है ऐयों श्रर्थात श्रायों की भूमि। शुरू में पेर्यान ५१ भारतवर्ष के पिच्छम हिन्दुकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, किन्त बाद में ऐर्यान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गईं, और वह समृचा देश ऐर्यान हो गया।

इन सब आर्य जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल श्रौर चढाउपरी जारी थी । इस पारस्परिक सम्पर्क से आर्थ और अनार्थ दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। श्राध्यात्मिक विचार धर्म श्रीर संस्कृति में सामी जातियाँ भले ही श्रायों से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फ़रात के उत्तरी काँठे में पदन ऋरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया । कहते हैं। ईरानी आर्थीं की प्राचीन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम को अरमइक लिपि से निकली थी।

इसी प्रकार यूनानी आर्यों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से द्याज-कल की सब यूरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अज़रों से ही पैदा हुई थी।

श्चार्यावर्त्त ऐर्यान श्रीर हेलास श्रादि के श्रार्य भाषा धर्म-कर्म रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आर्य अग्नि और सूर्य्य की पजा करते, यज्ञ करते, श्रीर यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। छठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले जुरशुख नाम के एक बड़े महात्मा धर्मसुधारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन किया। उन की शिच्नाश्रों विषयक गाथायें अवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में संकलित हैं।

मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोशाव।

# १०४. प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी अ. प्राचीन ईरान

एर्यान की निद्यों, पर्वतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावर्त्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐर्यान के प्रदेशों के नाम बन गये। मद, पार्स, पार्थव (या पह्नव) आदि उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक ईरान के उत्तरपिच्छम भाग में अश्रुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उन की अधीनता में था। पार्सों का प्रदेश मदों के दिक्खन फारिस की खाड़ी पर था, वही आधुनिक फार्स प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सों की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पह्नव प्रदेश को आधुनिक खुरासान स्मूचत करता है। पार्थव देश के पिच्छम, जिसे युरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा अरब लोग द्रिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एलबुर्ज पर्वतशृंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मजन्देरान कहा जाता है, वर्कान या बेह्कीन नाम की ईरानी जाति रहती थी,—वेह्कीन उन के नाम का पार्थव रूप था, और वर्कीन पारसी । इसी कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कीन समुद्र कहते थे।

किन्तु प्राचीन ऐर्यान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर तरफ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर आमू और सीर निद्यों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों निद्याँ अराल 'सागर'

<sup>1.</sup> श्रंग्रेज़ी रूप Medes.

२ खुरासान का शब्दार्थ-पहाड़ी प्रदेश।

३. संस्कृत अन्थों के बोकाण भी शायद वही हैं। यूनानी रूप—हुर्कान (Hyrcanae)।

में गिरती हैं, -- जिस के पच्छिम उस्त उर्त्त की मरुभूमि आर फिर कास्पियन सागर है। कास्पियन पुराने जमाने में उथले पानी श्रौर दलदलों के बढ़ाव द्वारा श्रराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तब नहीं था। आमू का भारतीय नाम वंतु था ( श्रोक्सस् उसी का रूपान्तर है )। सीर का मृल आर्य नाम रसा या रंहा था। श्रामू श्रौर सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मर्व श्रार खीवा का वकीन सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दिक्खनी सीमा द्यब फारिस का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पर्वत हैं;— उस पर्वतशृङ्खला के उत्तर का बलख प्रान्त भी श्रव श्रक्तगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरव, दरदिस्तान श्रीर तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार त्र्याजकल समूचा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, त्र्यौर वह रूस त्र्यकगानिस्तान श्रीर चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी श्रौर श्रल्ताई पर्वत के पूरव श्रामूर नदी तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे।

श्राधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्यान में सम्मिलित था। बलख का भारतीय नाम बाह्वीक श्रीर पारसी नाम बाख्धी श्रीर बाख्त्री थे। वह भारत श्रीर ईरान का साक्षा प्रदेश था। बाह्वीक नाम का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था । बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है: उस का पूराना नाम सुगुढु या सुग्व<sup>र</sup> था, श्रौर वह ऐर्यान का एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत वर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दिक्खनपूरव लगता था। सुग्ध के पिच्छम

१. प्रा० भा० एे० श्र०, पृ० २६३।

२. यूनानी रूप—सुग्दियान ( Sogdiana ) ।

मर्गु श्रौर उवरिक्तिय (श्राधुनिक ख्वारिजम् ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें श्रब मर्वे श्रार खीवा सूचित करते हैं।

हिन्दूकुश के दिक्खनपिच्छम श्ररगन्दाब नदी का काँठा है, जिस में कन्दहार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती श्रीर उस का प्राचीन ईरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से श्रन्त में अरगन्द-आव या श्ररगन्दाब हो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती या हरउअती कहते, श्रीर वह भारतीय प्रदेश था। हरउअती नदी हएतुमन्त (सेतुमन्त, श्राधुनिक हेलमन्द) की एक धारा है। हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश बंसकर ऐर्यान का सब से पूरवी प्रदेश था। बाद में श्राठवीं शताब्दी ई० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जान से वह शकस्थान (श्राधुनिक सीस्तान) भी कहलाने लगा।

## इ. दाह ऋौर शक

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ श्रौर ईरानी जातियाँ रहतीं थीं जो फिरन्दर श्रौर लुटेरी थीं, श्रौर ऐर्यान के कृषकों को सताया करतीं थीं । मर्गु श्रौर उवरिज्ञय के उत्तर जहाँ श्राजकत रूसी तुर्किस्तान के बार (Steppes<sup>3</sup>) हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ या काकेशस पर्वत के उत्तर दिक्खनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी

यूनानी रूप खोरस्मी (Chorasmii), चौथी शताब्दी ई॰ का संस्कृत रूपान्तर—खरश्मि।

२. यूनानी रूप द्रंगियान ( Drangiana )।

३. वे Steppes पंजाब के खारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना एक सी है—सूखी ऊँची भूलि-भूसर जमीनें जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटी छोटी विरक्त मादियों के सिवाय कोई हरियावल नहीं दीखती। इसी लिए Steppe के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है। दे० भारतभूमि ए० ३३-३४।

जातियाँ फैली हुईं थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस के दक्खिन समुचे श्राधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं।

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, श्रौर साधारणतः सभी को शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, श्रौर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे। प्राचीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे। प्राचीन ईरा-नियों को शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था । एक को वे कहते थे सका तित्रसौदा अर्थात् नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे। दूसरे थे सका हौमवर्का; वे ज़रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान (श्राधुनिक सीस्तान) कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरमा या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक श्रीर उस के उत्तर फैले हुए थे। इन शकों को उवरिजमय ( खीवा ) और पार्थव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी ऋषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं।

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों से ही विशेष वास्ता पड़ेगा। शकों की बोली भी आर्य थी ।

१. ईरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( १ वीं शताब्दी ई० ५०) ने शकों और उन के देवताओं के जो नाम जिले हैं, प्रथमतः उसी से यह परिणाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है: इसी विए किसी किसी का मत है कि वे बोग फ्रिन-उग्री थे। रूस के उत्तर पिच्छमी छोर पर फ्रिनलैंड के निवासी जिस नस्त के हैं वह फ्रिन-उम्री कहलाती है। श्रीर वह तातारी वंश की एक शाला है, जिस की दूसरी शालायें तुर्क हूण श्रावि

थियेन शान पर्वत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियन शान चीनी शब्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का पर्वत। भारतीय आर्यों को शकों के उस प्रदेश का बहुत धुँधला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प खूब मिली हुई थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाङ्मय में जिस उत्तर कुठ देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आँचल में था भ; और उस के पूरब हूणों का देश था जिस का हमारे पूर्वजों को शायद पता न था।

#### § १०५, इलामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत में **पारसी सत्ता**

ईरान के आयों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पार्स आगे बढ़े। ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्स में हखामिन नामक व्यक्ति ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश बन गया। इसी

हैं। कइयों के मत में शक बोग मिश्रित जाति के थे। श्रवस्ता में हुनु शब्द है, जिस का अर्थ सूनु अर्थात् पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु डा॰ जीवनजी जमशेद- जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हूण है, और श्रवस्ता के अनुसार हुनु या हूण बोग तूरान के निवासी थे (भं० स्मा॰ ए॰ ६४ प्र)। किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरानियों के पूर्वज एक ही थे, दोनों का धर्म भी जगभग एक था (वहीं ए० ७६-७७)। इस दशा में श्रवस्ता के तूरानी हुनुश्रों और चीनी जेखकों के हियंगनू को (दे० नीचे ६ १६०), जिन्हें बाद के इतिहास में हुण कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा। दोनों में सम्पर्क और मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्भव नहीं कि एक का नाम तूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हुण शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा श्रमिप्राय चीन के हियंगनू या पिछले वाङ्मय के हुणों से ही होता है। शकों के विषय में अब तो यह निश्चित ही है कि वे आर्य वंश के थे; दे० नीचे ६ १६१ तथा क्ष रह ।

१. इं० स्त्रा० १६१६, ए० ६५ म।

वंश में दिग्विजयो सम्राट् कुरु हुन्ना (५५९—५२९ ई० पू०), जिस के समय समूचा ऐर्यान हखामनियों की सत्ता में आ गया । पिछ्छम तरफ उस ने बावेर से मिस्र तक तथा पाशिया की अनितम युनानी बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये । हेलस की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, श्रीर उन में से पूरबी ऋष या ऋष (एशिया) स्त्रौर पच्छिमी युरेाप कहलातीं थीं। ऋष या ऋष का ऋर्थ उदय, श्रीर युरोप का श्रस्त था। ये दोनों शब्द उस समय श्रीर बहुत जुमाना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे. महाद्वीपों के नाम न थे।

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित करते हैं। प्राचीन हामी श्रीर सामी साम्राज्यों की शक्ति श्रार्य जातियों के हाथ में चली जाना एक महान् घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है।

पूरव तरफ कुरु ने बाख्त्री, शकों और मकों, तथा पक्थों श्रीर थतगुर लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान ( श्राधुनिक सीस्तान ) और मकों का मकरान था । पक्थ आधुनिक पठानों के पूर्वज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्थों के ही पड़ौसी कोई श्रकगान कबीला थे<sup>३</sup>। हिन्द्रकुश पर्वत श्रौर काबुल ( कुभा ) नदी के बीच किपश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के नाम ऋष्टक या ऋश्वक <sup>४</sup> कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने श्रधीन किया।

<sup>1.</sup> कुरुष् (Cyrus) में जो भ्रन्तिम ष् है वह कर्नु-कारक (प्रथमा बेभिक्त ) एकवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस् या कुरु: में स् या विसर्ग।

यूनानी रूप-सत्तगुदी ( Sattagydae )

वे श्राजकत के खटकों के पूर्वज तो न थे ?

दे० नीचे § ११६ ।

सीर-काँठे के उत्तरी शक भो पारसी साम्राज्य के ऋधीन हो गये। मकरान के रास्ते कुरु ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस की बुरी हार हुई, और वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा।

कुरू के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु (५२१—४८५ ई० पू०) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापित स्कुलाक्स को (५१६ ई० पू० के बाद कभी) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्थों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया। उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज (कम्बुजिय), गान्धार का पिट्यमी भाग, और सिन्धु प्रदेश जिसे पारसी लोग हिदु (हिन्दु) कहते थे, जीत लिया।

तत्त्विशाला को उस समय से अवनित हो गई। अपने शिलालेखों में दारयवहु अपने आप को बड़े अभिमान से ऐर्य ऐर्यपुत्र कहता है। उस के

<sup>4.</sup> पारसी हखामनी साम्राज्य का हिंदु आजकत का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन । सिन्धु ही होना चाहिए। सिन्धु के विषय में दे० ऊपर §§ ३४, ४४, ८२, ८४८। हा० हेमचन्द्र रायचीधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु आजकत का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अर्थ सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी जेलकों के अनुसार उस के पूरव मरुभूमि थी। किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरव का थर न हो कर सिन्धसागर दोश्राव का थल थी। थल के विषय में दे० भारतभूमि, ए० ३४। मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर जीट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ में हो ही कैसे सकता था शिलन्धु सिन्धु न था, इस के पच में यह एक और प्रमाण है। किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी जेलकों ने हिंदु को आधुनिक सिन्ध मानने की गताती की है।

साम्राज्य के २३ प्रान्त थे श्रीर उन प्रान्तों के शासक च्रथपावन या च्रथप कहलाते थे। गान्धार कम्बोज ख्रौर सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, ख्रौर साम्राज्य के सब प्रान्तों से ऋधिक श्रामदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी।

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट् ख्षयार्श (Xerxes) था ( ४८५-४६५ ई० पू० )। उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना में गान्धार श्रीर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक श्रीर हिस्से के भाड़े के सैनिक भी थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरत्ता में व्यापार श्रधिक सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष श्रौर यूनान का पहला सम्पर्क शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की कपास श्रीर सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ। कपास को देख वे बहुत चिकत हुए, श्रीर पहले पहल उस पीदे को ऊन का पेड़ कहते थे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के श्रन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आँवल हखामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात श्राठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्टी या खरोष्ट्री लिपि। पीछे ( § २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है ( § ७३ इ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वर्णमाला का पुराना नाम ब्राह्मी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्टी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से उलटी—दाहिने से बायें—लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक नहीं कहा जा सकता। दो चीनी प्रन्थों में उस के उद्भव का वृत्तान्त दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ट नामक आचार्य ने चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्दाज है कि शायद प्राचीन पारसी की अरमइक लिपि से वह बनी। किन्तु है वह उत्तरपिच्छम भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस में केवल वहीं की भाषायें—प्राकृत और संस्कृत—ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी भाषा नहीं। उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है। केवल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीर्घ का भेद नहीं किया जाता, और संयुक्त अचर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म और अम एक ही तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरक से लिखे जाने के सिवा उस की और ब्राह्मी की पद्धित में कोई अन्तर नहीं है।

# ह १०६. मगध-सम्राट् अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, श्रवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित

इधर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और श्रवन्ति की पुरानी कशमकश फिर से ताजा हो उठी। राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी श्रज उद्यी श्रपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३—४६७ ई० पू० श्रन्दाज किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से श्रपनी राजधानी वहीं बदल दो। पाटलिपुत्र श्राधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा श्रब श्राठ मोल पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना श्रब ठीक संगम पर नहीं रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस में उदया ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर लिया। दस बरस बाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज उदयी अवन्ति का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने श्रलग श्रलग रक्खा। श्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी। अब पूरबी समुद्र से पच्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छत्र साम्राज्य हो गया, श्रीर केन्द्र भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। शिशुनाक श्रौर बिन्बिसार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ बरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्वी परास्त हुए। बिन्बिसार के समय तक श्रंग देश जीता जा चुका था: श्रजात-शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकावला किया, अौर वृजिसंघ को अपने राज्य में मिलाया; अपन्त में अज उदयी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज निद-वर्धन श्रौर महानन्दी के समय श्रगले एक सौ बरस में मगध का यह पहला चातुरन्त राज्य ऋपने ऋन्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया।

# <sup>§</sup> १०७. मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द राजा—नन्दिवर्धन और महानन्दी

श्रज उदयी के वंशज शौशुनाक राजा श्रनुश्रुति में नन्द राजा कहलाते हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है। अन्तिम शैशुनाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू किया। क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्द ) कहा गया। उन नव नन्दों के मुका-बले में हम पहले (शैशुनाक) नन्दों को पूर्व नन्द कहते हैं।

श्रज उदयी के शायद तीन बेटे-श्रनुरुद्ध, मुण्ड श्रौर नन्दी-राजगद्दी पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी के बाद श्राठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस बरस का था। उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस. तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल. केवल आठ बरस का अन्दाज किया गया है।

नित्वर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट् थे। वर्धन उपाधि नन्दी के बड़प्पन की ही सूचक है। श्रवन्ति का राज्य निश्चय से नित्वर्धन के श्रधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने श्रपने पिता की तरह श्रवन्ति राज्य की पृथक सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। श्रानुश्रुति में राजा नन्द के नाम से जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नित्दवर्धन की स्मृति सुरचित है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन प्रन्थों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशों कया कामाशों कका उल्लेख है। वह भी नित्दवर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है।

नन्द ( निन्द )-वर्धन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट् था।
मगध के दिक्खनपूरब समुद्र-तट पर किलग देश को जीत कर उस ने अपने
साम्राज्य में मिला लिया । किलंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म का
अनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रूप में जिन की
प्रतिमायें ले आया । पिच्छमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही। उत्तर
तरक कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यह निश्चित बात है कि
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गई, और
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि निन्दिवर्धन ने ही उसे उटा दिया । किन्तु
कालाशोक ने पञ्जाब और कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न
बनाया था।

राजा नन्द श्रथवा कालाशाक ने पाटिलपुत्र के श्रलावा वैशाली को भी श्रपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण के श्रन्दाज्न सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई। पाटिल-पुत्र में भी तब विद्वान् शास्त्रकारों की सभा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध श्राचार्य पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में श्राये थें । पाणिनि सिन्ध पार पिच्छम

१. राजशेखर-काञ्यमीमांसा ए० ४४।

गान्धार (श्राधुनिक यूसुफर्ज़ई) प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण निन्दिवर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी।

नन्द राजा ने एक संवत् चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी चली आती है। उस नन्द-संवत् के चलन के कई एक चिह्न भी मिले हैं। नन्द-संवत् यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हुआ था: और उस के ऋभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था।

निन्द्वर्धन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय (अन्दा-जन ४०९-३७४ ई० प्०) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। राजा नन्द-विषयक त्र्यनुश्रुति के कई त्रंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते होंगे।

महानन्दी की सन्तान श्रच्छी न थी। उस के लड़कों ने श्राठ बरस के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के अभि-भावक महापद्म के हाथ में था।

# s १०८. पूर्व-नन्द-युगमें वाहीक (पञ्जाब-सिंध) त्र्यौर सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र

पञ्जाब ख्रौर सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे इतिहास में नहीं श्राता: तो भी उन की भाँको बीच बीच में हमें मिल जाती है। उस का एक विशेष कारण भी है। यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि भ्रम्बष्ठ सिन्धु सौवीर श्रादि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने देखा है। आरम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्त्तन द्वारा जनपद बनते गये ( § ८० ) । इतिहास श्रीर कहानियों में इस के श्रनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि देशों की कियों को व्याहने में मध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे । इस का कारण यह था कि उस समय पञ्जाब के लोग अपने सीन्दर्य और अपनी स्वतन्त्रता शिक्ता तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्ता पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-युग में भी तच्चशिला में पढ़ने के लिए हजा़रों कोस चल कर राजा और रंक सभी की सन्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब सुरक्तित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु की अवनित ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही। पूर्व-नन्द-युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि सुनि पच्छिमी गान्धार में प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (स्वात) नदी के काँठे में शालातुर नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था। उन के प्रनथ अष्टाध्यायी से हमें पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक भाँकी मिलती है।

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार (पुष्करावती) स्रौर वर्णु<sup>९३</sup> (स्राधुनिक बन्नू) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छहों निद्यों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, स्रर्थात् स्राधुनिक पञ्जाब स्रौर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः स्रर्थात् वाहीक देश कहते थे

१. हरिश्चन्द्र की रानी शैन्या, दशरथ की कैकेयी, धतराष्ट्र की गान्धारी श्रीर पायडु की माद्री के दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। विनिवसार की रानी खेमा भी माद्री थी। पौराणिक और पावि वाक्मय में वैसे और दृष्टान्त श्रनेक हैं। सर्वाङ्मसुन्दर युवतियों की तवाश में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मद्र राष्ट्र का ही राखा सुमता था; दे० कुस जातक (४३१)।

२. य्वान च्वाङ् १, १० २२३; श्रा० स० रि० २, १० ६४।

३. श्रष्टाध्यायी ४, २, १०३; ४, ३, १३।

पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी । वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । यौधेय त्रिगर्त्त मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे। इन में से बहुत से ऋायुषजीवि-संघ थे, ऋर्थात् उन में प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का श्रभ्यास करना पड़ता श्रीर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भृत सेना न होती, श्रावश्यकता पड़ने पर सारी प्रजाही सेना हो जाती, श्रीर सेनापित चुन लिये जाते। योधेय चुद्रक मालव और त्रिगर्त आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगर्त्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश श्राधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर श्रौर जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्त्तषष्ठ कहलाता; वह छ: जातियों का संयुक्त राष्ट्रथा । इन राष्ट्रों के श्रातिरिक्त वृक दामीन पर्श्व आदि अनेक छोटे छोटे आयुषजीविन्संघ पाणिनि के समय वाहीकों में थे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय श्रभो तक नहीं हो सका।

मद्रक श्रादि संघ दसरे किस्म के थे, वे श्रायुधजीवी न थे।

वाहीकों के दिक्खन आधुनिक सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध अन्वक-वृष्णि-संघ था जो सात्वत लोगों (§ ८०) का था। उस में एक साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, श्रीर प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता। उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि भर्गर आदि संघों का नाम भी हम ऋष्टाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब श्रव मगध-साम्राज्य के श्राधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे। उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र श्रीर शायद विदर्भ तक स्वतन्त्र संव-राज्यों का श्राँचल घेरे हुए था।

१ श्रष्टाध्यायी ४, २, ६६।

२. कोसम्बी के नज़दीक ही सुंसुमारगिरि के भग्गों का उक्खेख बौद वाङ्मय में भी है। वे वस्त-राज्य के श्रधीन थे।

# १०९. पाएड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना

( लगभग ४०० ई० पू० )

महाजनपद-युग में ही मूळक अशमक श्रीर अन्ध्र-राष्ट्रों के दिक्खन दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक श्रार्य तापसों श्रीर व्यापारियों का जाना श्राना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। पाणिनि के समय के अर्थान् निन्दवर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्डु नाम की एक आर्य जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दिक्खन जा कर पाण्ड्य राष्ट्र बसाया। बाद के यूनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पञ्जाब श्रीर या शूरसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल (कृष्ण) को भारतवर्ष में पाण्डिया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दिक्खन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, श्रीर ऐसा प्रबन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता। दूसरी शताब्दी ई० के रोमन भूगोल-लेखक प्रोलमाय (Ptolemaios) के श्रमुसार पाण्डु जाति पञ्जाब में रहती थी।

प्राचीन पाएड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा और तिकनेवली जिलों में था; कृतमाला, ताम्रपर्णी और वैगै उस की पिवत्र निद्याँ थीं। उस की राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मधुरा नगरी के नाम पर रक्खा गया था। वह अब तक मदुरा कहलाती है। पाएड्य राष्ट्र में काली मिरच और मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया।

पारुड्य के उत्तर चोल तथा उस के पिच्छम चेर या केरल राष्ट्र की स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई। चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था। केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर ख्रौर कोचि भी उस में सम्मिलित हैं।

१ पुर्त्तगाली लोग को चि को को चिं बोलते, जिस से श्रॅंश्रेज़ी को चीन बन गया है।

इतिहास में तामिल दामिल या द्रविड देश के चोल पाएड्य श्रीर केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, श्रर्थात् इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पारड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से आर्य प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चील और केरल की स्थापना कैसे हुई, सो श्रभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता।

# <sup>§</sup> ११०. सिंहल में त्रार्थ राज्य, विजय का उपाख्यान

लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव डाली । सिंहल का नाम सिंहल भी उसी जाति के नाम से हुआ। अरबी शब्द सरन्दीब, पुर्त्तगीज सिलाँओ, अंग्रेजी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे: उन्हों ने उत्तर ऋौर पच्छिम के भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी। वहाँ पर आर्थी के पहुँचने का वृत्तान्त भी सिंहली दन्तकथा तथा बौद्ध धर्म्म की अनुश्रुति में सुरिचत है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरख्नक बना दिया है।

कहते हैं, किलंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही थी। उन के एक कन्या हुई जो श्रात्यन्त रूपवती श्रौर कमनीय थी। वह निर्लज्ज श्रीर निडर भी थी। युवती होने पर वह स्वैरचार श्रीर सुख की श्रभिलाषा से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक सार्थ के साथ हो ली। रास्ते में लाळ रदूर (राढ देश = पिच्छमी बंगाल) के जंगल में एक

१ दे० 🕸 २४।

२ बाळ रष्ट या तो बाट (दक्खिनी गुजरात) होना चाहिए, या राढ । बाळ से बही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट बाट सिद्ध होता है, पर

सिंह ने उस सार्थ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुका में उठा ले गया। उस से उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाह श्रीर सिंहवल्ली रक्खे गये। बड़ा होने पर सिंहबाहु श्रपनी माँ श्रीर वहन के साथ निनहाल चला श्राया। उस का बाप सिंह उस की तलाश में वंग के प्रत्यन्त (सीमान्त) गाँवों को उजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंहबाहु ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु वंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह-पुर बसा कर उसे श्रपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा उच्छ-क्कल था, श्रीर प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दृष्ट साथियों श्रीर उन की स्त्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया। विजय त्र्यौर उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकए में ) पहुँचे। वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तंग श्रा उन्हें निकाल दिया। वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यत्तों का राज्य था। विजय ने यत्त राजपुत्री कुवरुणा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पाएड्य राजा की कन्या को ब्याहा, श्रीर सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर ऋड़तीस बरस तक धर्म से राज्य

कहानी के पहले अंश से वह राढ प्रतीत होता है। यह कहानी दीपवंस ह तथा महावंस ६ में है। पहला अंश—सार्थ का सीमान्त लंगल में से गुज़रना आदि— केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की न्याख्या तो यह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही लाट जा पहुँची। पर महावंस की कहानी में सामअस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज़ दिशामूढ हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा। किन्तु असामअस्य स्पष्ट है, और कहना पहला है कि ये निरी कहानियाँ हैं।

किया। उस के साथियों ने श्रनुराधपुर, उपितस्सगाम, विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी श्रादि नगरियाँ बसायीं।

इस कहानी में इतिहास का श्रंश कल्पना में बुरी तरह उलक्ष गया है। तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो श्रार्थों का प्रवाह पहुँचा उस में एक स्नोत वंग-किलंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्र-कोंकण की थी; श्रीर उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी। निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रवल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध श्रार्थ है श्रीर वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। यह भी स्पष्ट है कि श्राधुनिक तामिलनाड श्रीर सिंहल में श्रार्थों का श्राना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ (ई८४ ड), श्रीर उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ श्रीर राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामुद्रिक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था।

### **९ १११. दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावले।कन**

पाग्रह्य चोल केरल श्रीर सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से श्रार्य श्रीर द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का श्रारम्भ वैदिक काल से या श्रीर पहले से हुआ था श्रीर जिस से भारतवर्ष एक देश बना श्रीर उस का एक इतिहास हुआ है।

विन्ध्यमेखला के दिक्खन आर्थों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की कम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि हालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरबी भाग अधिक विकट है, पिच्छम तरफ नर्मदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्थों ने पहले-पहल विन्ध्य के पिच्छमी छोर को पार किया, फिर वे कमशः पूरब बढ़ते गये। विन्ध्य के दिक्खन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है ( § ३२ )। वहाँ से वे धीरे धीरे शूर्णरक

प्रदेश या कोंकण को तरफ जाने लगे (§ ३७)। उस के एक श्रासा पीछे श्रायों की एक दूसरी श्रीर प्रवल विजय की लहर ने विदर्भ श्रीर मेकल राष्ट्रों की स्थापना की (§ ३९), जिस से विन्ध्यमेखला का परिचमार्थ पूरी तरह उन के काबू में श्रा गया, श्रीर विदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी बिहार (श्रंग देश) से श्रायों की एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए किलंग—उड़ीसा के तट—तक जा पहुँची (§ ४१)। बिहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ श्रीर जंगल का रास्ता बच जाता है। मेकल श्रीर किलंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग काड़खण्ड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं।

उस के बाद दिल्लाण कोशल की बारी आई (६५१)। वह प्रदेश एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयें का प्रवाह करता रहा। चेदि, दिल्लाण कोशल, किलंग, आंग और मगध (६६३५, ५९) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं। उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसर्ग से बचाये रक्खा।

उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं।
मूळक अश्मक के आर्थ राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (६०५)। बाद में
आश्मक और किलंग के बीच छोटा सा मूितब या मूिषक राष्ट्र, तथा आश्मक
के दिक्खनपूरव आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आर्थ आंश
अपेच्या कम था, तो भी आर्थीं का सम्पर्क और सान्निध्य इन जातियों के
राष्ट्र बन खड़े हाने का कारण था। सहाद्रि की दूनों के रास्ते आर्थीं का
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साहसी
तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट और तम्बपन्नी-दीप तक जाने
आने लगे।

श्रन्त में दो नई लहरों ने चोल पाण्ड्य श्रीर केरल राष्ट्रों की तथा सिंहल की स्थापना की। पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व अन्त में यह लहर एक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई; 9 उस के बाद भी नई लहरें श्रा कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विनध्यमेखला के पूर्वी माग श्रीर उस के दक्क्लिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जातियाँ सभ्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बची रहीं। उन की बस्तियाँ ऋटवी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं।

१ दे० 🕸 २४।

#### ग्रन्थनिर्देश

पुराणवाठ, सम्बद्ध ग्रंश।

बु० इं०, भ्र॰ १।

जायसवाल-शैश्चनाक ग्रीर मौर्य कालगणना, ज० बि० श्रो० रि० सो० १, पूर्व ६७-११६।

श्र० हि०, भ्र० २।

का॰ व्या० १, २। पारा का नाष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, किन्तु दे० 🕾 २४।

रा० इ० पृ० ११४-१३६, १४४-१४७। का० व्या० तथा इस में मगध-प्रवन्ति का इतिहास सिंहजी बौद्ध श्रनुश्रुति के श्रनुसार है। उस के विषय में

दे० # २२।

कैं० इ०-- घ० १३. १४ ( पारस ), २४ ( सिंह्ज )

हिं० रा०—§§ २१, २३, भ० ४।

प्राचीन पारस भौर पच्छिमी पृशिया के विषय में --

हाल-पन्थ्येंट हिस्टरी श्रॉव दि नियर ईस्ट (पच्छिम एशिया का प्राचीन इतिहास)।

इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पर्शिया (फ्रारिस) विषयक बेख का इति-हास प्रकरण । किन्तु शक मंगोज-मूजक हैं, यह बात श्रव नहीं मानी जा सकती।

प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूगों के विषय में-

जोवनजी ज० मोदी—श्रली हिल्टरी श्रॉव दि हन्स (हूणों का प्राचीन इति-हास), ज० ब० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की सं० ३,— १४१६-१७);—श्रवस्ता में हूण, भं० स्मा० ए० ६४ प्र।

सिल्व्याँ लेवी—सेंट्रल पशियन स्टडीज़ (मध्य पशिया-विषयक विमर्श), ज॰ रा॰ प॰ सो॰ १६१४, ए० ६४३ प्र।

स्टेन कोनौ--खोतन स्टडीज़ (खोतन-विषयक विमर्श), वहीं, ए० ३३६ प्र;
-- श्रौन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ ऐंड देयर प्लेस इन दि
हिस्टरी श्रॉव सिविलिज़ेशन (भारतीय शक राजवंश गौर उन का
सभ्यता के इतिहास में स्थान), मॉडर्न रिज्यू, श्रप्रैल १६२१।

कृष्णस्वामी ऐयंगर—भारतीय इतिहास में हूण-समस्या, इं० श्रा० १६१६, ए० ६३ प्र।

मोदी के सिवाय अन्य सब खेलकों का यही मत है कि प्राचीन काल में हूण और तातार अल्ताई पर्वत के पूर्वीत्तर ही रहते थे।

मथुरा-दिल्ली-प्रदेश के सामरिक महरत तथा विरुध्य और दक्क्लिन के रास्तों के विषय में—

भारतभूमि, ए० ४१-४४, 🖇 ६, १२।

#### तेरहवाँ प्रकरण

# पूर्व-नन्द-युग का जीवन स्रोर संस्कृति

§ ११२. पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय

न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार श्रौर वाङ्मय के देत्र में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय श्रार्थों ने श्रपने प्रक्रम मौलिकता श्रौर सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया।

#### अ. सूत्र-ग्रन्थ

उत्तर वैदिक वाङ्मय के वेदाङ्गों का परिचय पीछे ( § उ८ ) दिया जा चुका है। इस समय उस वाङ्मय में एक नई श्रौर श्रद्धत शैली चली जिसे सूत्रशैली कहते हैं। सूत्र का श्रर्थ है श्रत्यन्त संचिप्त वाक्य जिस में बहुत सा श्रर्थ समाया हो। यह शैली उस समय न केवल वेदाङ्गों में प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के प्रन्थ में पाराशर्य के बनाये भिद्ध-सूत्र तथा शिलालि के नटसूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि

१. श्रष्टाध्यायी ४, ३, ११०।

नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबद्ध होने लगे थे। स्वयं पाणिनि की ऋष्टाध्यायी में सन्न-शैली की पूर्णता की परा काष्ठा है। थोड़े से थोड़े और श्रत्यन्त सनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अन्तरों में अधिक से अधिक अर्थ रखने क जो नमुना उस में है, वह एकद्म ऋद्वितीय है। ऋर्थ बिगाड़े बिना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती। पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद् संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वैसा ही उन का व्याकरण भी। किन्तु यह भली भाँति समभ लेना चाहिए कि श्राष्ट्राध्यायी की पूर्णता केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती। वे एक ऐसा प्रन्थ लिख सके इस का ऋर्थ यह है कि ऋनेक पीढियों से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था-वाक्यों और शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द श्रीर मूल धातु छाँटे गये थे, फिर उन के परिवर्तनों का ध्यान से निरीच्चण कर तथा उस निरीच्चण के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की ऋष्टाध्यायी ऋनेक पीढ़ियों की क्रमिक श्रीर सामृहिक चेष्टा का परिगाम है, श्रनेक विद्वानों के प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके।

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाङ्ग में सिम्मिलित नहीं है, वह एक स्वतन्त्र प्रनथ है। वेद की अथवा छन्दस् की भाषा के नियम वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस् की भाषा की अपेचा लैकिक भाषा की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक वेदाङ्ग के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी।

किन्तु सूत्र-प्रन्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन प्रन्थों की चोर जाता है वे वेदाङ्गों में के कल्प-सूत्र चौर उन में से भी विशेषतः धर्म-सूत्र हैं। पीछे (९७८) कह चुके हैं कि उन (कल्पसूत्रों) में चार्यों के व्यक्तिगत पारिवारिक श्रीर सामाजिक जीवन तथा विशेषतः श्रनुष्ठान के नियम हैं। पहले धर्मसूत्र सब चरणों श्रीर शासात्रों की उपज थे। श्रष्टाध्यायी में किसी चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया हैं। उस के उदाहरण में महाभाष्य-कार पतञ्जिल ने (लग० १७० ई० पू० में, दे० नीचे १९५०) काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, श्रीर श्रार्थवण धर्मसूत्रों के नाम दिये हैं। इन सब को पतञ्जिल ने धर्मशास्त्र भी कहा है। श्राज इन में से कोई भी उपलभ्य नहीं है। इस परिगणन में सब से पहले कठ शास्ता के धर्मसूत्र का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पञ्जाब के श्राधुनिक माभा में थार। इस समय प्रकाशित धर्मसूत्रों में से वैसानस धर्मप्रश्र (नारायण-पूजा-परक पीछे प्रचिप्त श्रंश को छोड़ कर) सब से पुराना है, श्रीर वही एक ऐसा है जो श्रपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के श्रागे-पीछे हैं। श्रीत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के।

बाद के संस्कृत वाङ्मय में मनुस्मृति विष्णुसमृति श्रादि जो समृति-प्रनथ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निर्भर हैं, यद्यपि उन में एक श्रीर धारा भी श्रा मिली है, जैसा कि हम श्रागे ( § १९० ) देखेंगे । स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही श्रधिक महत्त्व है—उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के श्रनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से नियमित होता श्राया है। इसी लिए उन के एक मुख्य स्नोत-रूप धर्मसूत्रों के विषय से हमें परिचित होना चाहिए।

धर्मसूत्रों के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य का जीवन चार श्राश्रमों में बँटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक

१, चरणेभ्यो धर्मवत्,—४,२,२६।

२. दे कपर § ७७ म तथा नीचे § १२१।

श्रनुष्ठान श्रीर जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे विवेचन करते हैं। इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के सब मनुष्य एक ही दर्जे के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही नहीं हो सकता। श्रीर इस लिए वे समाज को माटे तौर पर वर्षों में बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों श्रीर कर्त्ताव्यों की विवेचना वर्ण-वार करते हैं। उसी प्रसङ्ग में वर्णा के परस्पर-सम्बन्धों का विचार ऋा जाता है । जीवन-यात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद्ध होता है. जिसे मनुष्य के उत्तरा-धिकारी करते हैं; इस प्रसङ्ग में यह विवेचना आ जाती है कि कौन ठीक उत्तरा-धिकारी या दायाद होता है, ऋौर उसे दाय-भाग किन नियमों से मिलना चाहिए। चत्रिय वर्ण के धर्मी का विचार करते हुए राजा नामक विशेष चित्रय का प्रसङ्ग आ जाता है, और उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हैं। वैखानस धर्म-प्रश्न में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब धर्मसूत्रों में है। धर्म का उल्लं-घन होने पर ये धर्मशास्त्र प्रायश्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त को मदद के लिए राज-दण्ड की भी जरूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के विचार-चेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजधर्म में वही बातें रहतीं हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना आवश्यक है—जैसे नमने के लिए, कि त्रार्यों के युद्ध में विषैले वाण चलाना या नि:-शस्त्रों श्रीर शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को द्यत श्रीर समाह्रय ( जानवरों की लड़ाई का तमाशा श्रौर उन पर बाजी लगाना ) पर नियन्त्रण रखना चाहिए, सन्देह रहने पर श्रिभयुक्त को दण्ड न देना चाहिए, राजा को प्रजा से निश्चित श्रीर नियमित बील-भाग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के रत्तरा-ह्रप सेवा के बदले में ली हुई उस की मृति है, इत्यादि इत्यादि ।

धर्मसूत्रों श्रौर स्मृति-प्रन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से विद्वानों ने किया है। कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत

१. दे० नीचे 🖇 १३४, १६४ ऋ, १६५ ऋ।

भ्रन्तिम मान लिया गया था; किन्तु शीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को श्रौर श्रागे बढ़ाया है; द्यौर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को बाधित करती है। डा॰ जौली के मत से, उपलभ्य धर्मसूत्रों में से गौतम श्रन्दाजन छठी या पाँचवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौघायन उस के बाद का, फिर ऋापस्तम्ब ५वीं या ८ थी शताब्दी ई० पू० का, श्रौर विसष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल क्रापस्तम्ब के विषय<sup>े</sup> में जीली से सहमत हैं; उसे वे **श्रन्दा**जन ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत में ३५०—३०० ई० पू० का है, और २०० ई० पू० के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मृत बौधायन अन्दाजन ५०० ई० पू० का—ऋापस्तम्ब से पहले का—था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० पू० तक धर्मसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्भादन होता रहा। उन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूर्व-नन्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-प्रनथ उत्तर वैदिक वाङ्मय का श्रन्तिम श्रंश हैं।

## इ. सुत्तों के निकाय

जहाँ वैदिक वाङ्मय इस युग में अपनी श्रन्तिम सीमा पर पहुँच रहा था, वहाँ पालि बौद्ध वाङ्मय का भी यही नवयौत्रन-काल था। बौद्धों की दूसरी संगीति निर्वाण के सौ बरस बाद वैशाली में हुई। बौद्ध सुत्तों के निकाय (समृह, संहिता) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान धर्मसूत्र निकायों के कुछ श्रंश में समकालीन श्रीर कुछ श्रंश में पीछे के हैं।

### उ. अर्थशास्त्र

किन्तु वैदिक श्रौर बौद्ध धार्मिक वाङ्मय के श्रतिरिक्त बहुत से लौकिक वाङ्मय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के वाङ्मय की तरह ऋषं के वाङ्मय का भी अपना स्वतन्त्र श्रीर विस्तृत ज्ञेत्र था। जातकों में वर्म श्रीर ऋषं में निपुण श्रमात्यों का उक्लेख है; उसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म श्रीर ऋषं में कुशल राज-पुरोहित का । इस से यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक ऋष्शास्त्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप में धर्मशास्त्र के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में कौटिल्य ने अपने ऋष्शास्त्र में ऋषं का लज्ञण यों किया है— मनुष्यों की वृत्ति (जीविका या जीवनचर्या) ही ऋषं है, यानी मनुष्य-सिहत भूमि (मनुष्यों की जीविका श्रीर उस जीविका के साधन); उस पृथिवी (शर्यात् मनुष्यों के जीविका-साधनों) के लाभ श्रीर पालन का उपाय-रूप शास्त्र (ज्ञान) श्रर्थशास्त्र है?।

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान श्रर्थशास्त्र के श्रन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले—महाजनपद्-युग से पूर्व-नन्द्-युग तक—भी श्रर्थशास्त्र के कम से कम १८ श्राचार्य श्रौर सम्प्रदाय (वैदिक करणों के सहश) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय श्रर्थशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय श्रौर विकास के लिए चार शता- ब्रियों का समय कूता जाता है। उस हिसाब से श्रर्थशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुश्रा होगा। उस शास्त्र के श्राचार्यों के मानसिक चितिज में श्रपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है—

श्रान्वी ज्ञकी त्रयी वार्ता श्रीर दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवों (मानव सम्प्रदाय के श्रर्थशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्त्ता श्रीर दण्डनीति ही,—श्रान्वी ज्ञकी त्रयी का ही विशेष है। बाईस्पत्यों का मत है कि वार्त्ता

१. श्राप २. ४. १०. १४।

२. स्त्रर्थ १४.१।

श्रीर द्रडनीति,—लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल बाहरी खोल है। श्रीशनसों का मत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है—उसी में सब विद्यात्रों की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चार ही विद्यायें हैं। उन से धर्म श्रीर श्रर्थ का ज्ञान पाय ( विद्यात् ) यही विद्याश्रों का विद्यापन है।

सांख्य योग श्रीर लोकायत यह श्रान्वीत्तकी (=दर्शन, जिस से देखा जाय, तर्कशास्त्र) है। त्रशी में धर्म श्रीर श्रवर्म (का विचार होता है), बार्ता (धनविज्ञान) में ऋर्थ ऋौर अनर्थ (का), दर्ग्डनीति (=राजनीति, अर्थशास्त्र) में नय (नीति) और अनय तथा बल और अबल (का)। इन सब का हेतुत्रों से अन्वीक्षण (=निरीच्चण, दर्शन) करती है......सो सब विद्यात्रों का प्रदीप अन्वीक्षकी मानी गई है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाङ्मय (त्रयी) के श्रतिरिक्त दर्शन ( तर्कशास्त्र ) तथा श्रनेक लौकिक ज्ञानों का उदय हो चुका था। दर्शन श्रभी तक तीन ही थे—सांख्य, योग श्रौर लोकायत (=चार्वाक. पूर्ण नास्तिक)। किन्तु बुद्धदेव श्रौर महावीरस्वामी श्रादि ने श्रार्यावर्त्त के विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से इस से आगले युगों में स्पष्ट श्रीर विशद दार्शनिक विचार को बड़ी उत्तेजना मिली। बाईस्पत्य श्रीर श्रीशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि में त्रयी या वैदिक वाङमय की कुछ भी कीमत न थी, उन की दृष्टि एकदम लौकिक थी। कौटिलीय ऋर्थशास्त्र के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार श्रर्थात् व्यावहारिक कानून ऋर्थशास्त्रियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्त्र में भी कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून-केवल धार्मिक अनुष्ठान-सम्बन्धी वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लंघन का दएड प्रायश्चित्त होते थे। समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार—अर्थात् दोवानी और कौजदारी कानून—सब म्यर्थशास्त्र के विषय थे।

१. ऋर्थ०१,२।

#### ऋ, इतिहास-पुराण

इतिहास की गणना किस वर्ग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से प्रकट नहीं होता। किन्तु आगे कौटिल्य कहता है—

साम ऋक् श्रीर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। श्रथवेवेद श्रीर इतिहासवेद ये सब वेद हैं। शीचा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द-चयन श्रीर ज्योतिष ये श्रङ्ग हैं।

यह त्रयीधर्म चारों वर्णों और आश्रमों (तमाम मनुष्य-समाज) को अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (ऋष० १ ३)।

इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप में थी। किन्तु दूसरी जगह कहा है—पुराण इतिवृत्ता (घटनात्रों का वृत्तान्त) त्राख्यायिका उदाहरण (दृष्टान्तरूप कहानी) धर्मशास्त्र त्रौर त्र्यशास्त्र यह इतिहास है (वहीं १.५)। इस से पाया जाता है कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत त्र्यथशास्त्र का भी मूल इतिहास में था, दोनों उसी के फल सममे जाते थे।

श्रीर इतिहास-विषयक वाङ्मय भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० में विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं । श्रापस्तम्ब पुराण से श्रीर विशेष कर मिवण्यत पुराण से उद्धरण देता हैं । वे उद्धरण मत्स्य वायु ब्रह्माण्ड पद्म श्रीर हिर्देश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, श्रीर विद्यमान भविष्य-पुराण में वे नहीं हैं । इस से एक तो यह सूचित होता है कि इन पुराणों के विशेष श्रंश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, श्रापस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्र-दाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, श्रीर उन में से एक भविष्यत् भी था; — पुराण

<sup>1.</sup> श्राप**् 1,** ६, १६, १३; १, १०, २६, ७; २, ६, २३, ३-४; २, ६, २४, ३-६।

२. पूरी विवेचना के लिए दे॰ प्रा॰ श्र॰, ए॰ ४३ - १२।

एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुराण का मूल अर्थ था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण और भविष्यत् परस्पर-विरोधी शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत् तभी हो सकता था जब पुराण शब्द का मृल द्यर्थ उस में से गुम हो चुका हो। फलतः इस समय तक पुराण शब्द इतिहास-प्रनथ के ऋर्थ में योगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम निकलता है कि अपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग श्रलग पुराण प्रनथ बन चुके थे । पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक का या श्रिधिसीमकुष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मिविष्यत् में बाद का । श्राजकल सभी पुराणों में वह मविष्य श्रंश है, श्रौर स्वयं मविष्य-पुराख मिला-वट के कारण सर्वथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने भविष्यत्-पुराण से मविष्य श्रंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, उस युग तक उन में वह श्रंश न था, तथा मिवन्यत् एक श्रलग पुराण था।

## ल्. रामायण त्रीर भारत

वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वी शताब्दी ई० पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का पुनः-संस्करण हुत्रा, जो श्रन्तिम संस्करण कि श्रव हमें मिलता है। किन्तु उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश अब भी ५ वों शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों **खपस्थित करता है। उस की ख्यात—श्रर्थात् उस में की घटनाश्रों के वृत्तान्त-**विषयक अनुश्रुति—पुरानी हैं; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि के भौगोलिक नाम श्रीर निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक श्रंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं - जैसे राम के श्रवतार होने का विचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का

बड़ा श्रंश—विशेष कर उस का समाज-चित्रण—५ वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के श्रार्थिक राजनैतिक सामाजिक श्रौर धार्मिक जीवन का श्रच्छा चित्र मिलता है।

महाभारत का—या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का—भी एक आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन गृह्य सूत्र में उल्लेख हैं १। बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है।

#### ए, भगवद्गगीता

भगवद्गीता के विषय में भी तेलंग, टिळक श्रौर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे प्रामाणिक श्राचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ उपनिषदों में श्रौर दूसरी तरफ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाश्रों में दीख पड़ती है; विस्तृत श्रनेकमार्गी दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ, बौद्ध दर्शन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ई० होना चाहिए । जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुंग-युग के विचार दीखते हैं<sup>र</sup> । रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो पत्नों **के** समभौते के तौर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़ताल करने के बाद मुक्ते स्वर्गीय रामकृष्ण भरखारकर के मत के श्रागे सिर भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक श्रनेक-मार्गी दार्शनिक विचार ( षड्-दर्शन-पद्धति ) का विकास न हुत्रा था, तेलंग श्रौर टिळक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि ''गीता के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं

१. श्राइव०३.४.४।

२. नीचे § १४४।

दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दर्शन-प्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी।"

अपने इस तर्क के विषय में जहाँ अब मुक्ते यह कहना पड़ता है कि केवल ''दिल के खुश करने को...यह ख्याल अच्छा'' था, वहाँ भएडारकर की युक्तिपरम्परा श्रकाट्य प्रतीत होती है। भगवद्गीता का वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध है; वह पूजा चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थी सो खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत निदेस नामक प्रन्थ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी ख्रौर पहली शताब्ही ई० पू० तथा पहली शतब्दी ई० के श्रमिलेखों श्रीर वाङ्मय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है • । इस पिञ्जले वाङ्मय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का द्यवतार कहा गया है, श्रीर उस के चार ब्यूह अर्थात् मूर्त्त रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है, श्रीर न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का श्रवतार होने की। वासुदेव जब अर्जुन को श्रपना विराट् रूप दिखलाता है, तब उस के तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अवतार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात् अपना पुराना वैदिक रूप बना हम्रा था। र

अभिलेखों और वाङ्मय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले में बौद्ध दर्शन-प्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता।

१. नीचे §§ १४६, १६६।

२ वै० शै० प्र०१३।

उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के अनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है। सर रामकृष्ण भरडार-कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद् गीता से ठीक पहले की है।

पूर्व-नन्द-युग की वाङ्मयिक उपज में भगवद्गीता शायद सब से कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मीजूँ ढंग से कौरव-पाण्डव-युद्ध की घटना के साथ जाड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक लखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दिसह के मुँह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था।

## § ११३. धर्म ऋौर दर्शन

बुद्ध महावीर श्रौर उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धारायें इस युग में श्रौर पुष्ट होती गईं। उन के श्रितिसक अन्य कई धर्म पूजायें श्रौर अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी दे० पू० में प्रचलित थे। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी (५,३,९९) से सूचित होता है कि देवताश्रों की छोटी-मोटी मूर्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, श्रौर उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे। खुदक-निकाय के श्रन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाश्रों का यों वर्णन हैं ।

"बहुत से श्रमण श्रौर ब्राह्मण ऐसे हैं जो व्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का व्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मणिभद्र का, या श्रमिन का, या नागों का, या सुपर्ण (गरुड़) का, या यत्तों का, या श्रसुरों का, या

१. महानिद्देस ए० म्ह (सु० नि० ७६० पर)। स्व० रा० गो० भंडारकर ने वै० शै० ए० ३ पर इस का जो अनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं।

गन्धवें का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाओं का।"

इस परिगणन में एक तो श्राग्त सूर्य चन्द्र इन्द्र श्रादि वैदिक प्रकृति-देवताश्रों के नाम हैं, दूसरे, यत्तों श्रसुरों गन्धवों श्रादि किल्पत बुरी श्रात्माश्रों श्रीर हाथी घोड़े कौए कुत्ते श्रादि जन्तुश्रों के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पूजायें एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराश्रों में विवेक करना चाहिए।

महाभारत श्रोर श्रन्य पिछले वाङ्मय से जाना जाता है कि वासुदेव कृष्ण श्रोर बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्मकाएड श्रोर सूखे तप के विरुद्ध उठी थी ने भिक्त श्रोर श्राहें सा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, श्रोर जिस के धर्म का भगव-द्गीता में उपदेश हैं। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के श्रनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, श्रोर निद्देस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग में श्रीर इस एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों कर्मकाण्ड श्रोर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधो थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म मिक्तप्रधान श्रास्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान श्रनीश्वरवाद। इस एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ। भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। इस लिए यहाँ उस के विचारों का संचेप से उल्लेख करना श्रनुचित न होगा।

<sup>9.</sup> मीचे § 98६।

र. उत्पर 🖁 ७०।

भारतीय विचार श्रीर दर्शन के क्रमविकास को समफ्तने के लिए भी गीता का बड़ा महत्त्व है, बशर्त्ते कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो।

गीता के उपदेश का श्रारम्भ इस कथन से होता है कि श्रात्मा नित्य श्रीर श्रनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना चित्रय का धर्म है, उस की हिंसा से उसे कोई पाप नहीं लगता। सुख-दु:ख लाभालाभ श्रौर जयाजय का विचार न कर कर्त्तव्य कमें में जुटना चाहिए। इसे सांख्य का मत कहा गया है: श्रीर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाश्रों-वासनाश्रों से हटा कर फल की श्राकांचा न करते हुए कर्त्तव्य कर्म करना चाहिए; उस से स्थितप्रज्ञता होती है; श्रीर स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा की पा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन श्रीर इन्द्रियों का संयम श्रावश्यक है। सांख्यों का मार्ग ज्ञानयोग का है, श्रीर योगियों का कर्मयोग का। यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, प्रत्युत यज्ञ के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक यज्ञों का वर्णन किया गया है-इन्द्रियों और विषयों का संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ श्रादि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कर्मकाएड वाले यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--- ज्ञान-यज्ञ का मार्ग-है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। ज्ञानपूर्वक श्रीर सन्यास श्रर्थात् त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता। इस प्रकार फलों की आकांचा न कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है श्रीर योगी भी; वह श्रपने मन को एकाग्र कर स्त्रात्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हो जाता है, सब जगह भगवान को ही देखता है।

यज्ञों के विषय में गीता के उपर्युक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी पहुँच चुके थे ।

१. अपर § म्ह उ ।

इन्द्रियों और मन के निष्रह श्रीर सन्यास श्रर्थात् त्याग-भाव के द्वारा निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्तव्य को पहचानना, श्रौर कर्म योग-यह सब एक शुद्ध कर्तव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग है जिस में ईश्वर की कोई श्रावश्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया है—सांख्य और योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूर्वक बचाया गया है। आगे छ: अध्यायों में भिक्त या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का सार यह कि अपने को भगवान के अपित करने और भगवान में लीन कर देने से निष्काम कर्म की भावना सहज ही में जाग उठती है। भगवान संसार में सर्वे।त्तम है। भगवान में ध्यान लगाने से स्त्रियाँ वैश्य श्रीर शूद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान् को पा लेता है। अत्तर ब्रह्म की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उपनिषद् भें भी कही गई है, श्वेतारवतर में वही श्रवार ब्रह्म देव कहलाया है। श्रीर गीता में उस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया है। ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है।

इसी प्रसंग में भगवान के खरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार किया गया है। भगवान की प्रकृति ऋष्टविध है—पञ्च भूत, मन, बुद्धि ऋौर श्रहंकार; जीव इन सब से श्रलग है। देह देल है, श्रीर जीव देत्रकः, भगवान् भी सब नेत्रों का नेत्रज्ञ है। यह नेत्र ऋौर नेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों ने किया है, श्रौर ब्रह्मसूत्रों में भी किया गया है। श्रागे चेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं। उन में से २४---पञ्च भूत, अहंकार, बुद्धि, श्रव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय-वही हैं जिन का उस दर्शन-पद्धित में वर्णन है जिसे

मुगडक उप० २. २. ३ ।

श्वेता० उप० १. १४।

श्रव हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात—इच्छा द्वेष श्रादि—वे हैं जो प्रचितत वैशेषिक दर्शन के श्रनुसार श्रात्मा के गुगा हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य श्रोर वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष श्रीर प्रकृति-विवेचन विलक्कल सांख्य का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, श्रीर श्रात्मा निश्चेष्ट साची मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है। ब्रह्मसूत्रों से गीता का क्या श्रभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम—प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है।

इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों पर, या सृष्टितत्व और कर्तव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शन- प्रन्थों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उस में पिरपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग के अर्थ में और योग शब्द कर्ममार्ग के अर्थ में बर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था। यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कुष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी।

दूसरे पन्थों की तरफ गीता का भाव श्रत्यन्त उदारता का है, क्योंकि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान की ही पूजायें हैं।

"मुक्ते जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ।"
"जो दूसरे देवतात्रों के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे
अविधि-पूर्वक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं।...जो करते हो, जो खाते
हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे अपरेश कर के
करों ।"

१. भगवद्गीता ४.११, १.२३, २७।

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्थों श्रीर प्जाश्रों को अपने में जजब कर लेने में सफल हुआ।

उपनिषदों श्रीर गीता ने एवं बौद्ध श्रीर जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों के कर्मकाण्ड-मार्ग को भले ही कमज़ोर कर दिया, तो भी वह मर न गया था। खास कर गृह्य संस्कारों श्रीर श्रनुष्ठानों के रूप में उस की जी विधियाँ इस युग में स्थिर हुई, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक बहुत कुछ चली त्राती हैं। थोड़े बहुत त्रानुष्ठान के बिना किसी समाज के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मृढ विश्वासों पर निर्भर हो चाहे सुन्दर त्र्यादर्शों पर, कुछ न कुछ त्र्यनुष्ठान प्रत्येक समाज के नियमित जीवन के लिए त्रावश्यक है। किन्तु वैदिक देवतात्रों की गहियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था। गृद्य सूत्रों में विष्णु श्रीर शिव ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरएयकेशी ख्रौर पारस्कर १ गृद्य सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि श्रापस्तम्ब श्रीर श्राश्वलायन में उस का नाम नहीं है।

रुद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद् ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, तो भी गृह्य सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । श्राश्वलायन, हिरएयेकशी श्रीर पारस्कर के श्रनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के बाहर शुलगव नाम का यज्ञ किया जाता है?, जिस में रुद्र को बैल की बिल दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, श्रीर वपा से रुद्र के बारह नामों को त्राहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-त्रज में किया जाता है।

हि॰ गृ॰ सु॰ १. २१. १, २; पा॰ गृ॰ सू॰ १. म. २ । पारस्कर एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सुत्र-ग्रन्थ का नाम पड़ा है। वह देश पिछुम में था: सिन्ध के थर-पारकर जिले में शायद वही नाम विद्यमान है।

श्राभ्व० ४. ६; हि० २. ५; पा० ३. ५। ₹.

पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ (घाट) वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभिमन्त्रण किया जाता है । रुद्र भव आदि देवताओं की स्त्री रुद्राणी भवानी आदि के नाम गृद्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं। विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है—भूत की तरह। मानव गृद्ध सूत्र में चार विनायकों के नाम हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही निकम्मा हो जाय।

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, श्रीर उपनयन श्रादि संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भीर । रामायण (१.३७) में स्कन्द देवता का उल्लेख हैं; वह श्रिप्त श्रीर गंगा का पुत्र था, श्रीर कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्तिकेय हुआ। स्कन्द की पूजा श्रागले जमाने में हम बहुत देखेंगे । श्राग्न को शिव का रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया।

इ ११४. त्र्यार्थिक जीवन त्र्योर राज्यसंस्था का विकास त्र्य, मौलिक निकाय वर्ग या समूह—ग्राम श्रेणि निगम पूग गण त्रादि

पीछे ( §§ ८४-८५ ) हम श्रीण निगम श्रादि संस्थाश्रों का उल्लेख कर चुके हैं । वे मूलतः श्रार्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज श्रीर

१ पा० गृ० सू० ३. १४. ७—१६; मानव गृ० सू० १. १३. ६—१४; श्राप० १. ११. ३१. २१।

२. श्राश्व०३.७.४--६;१.२.६।

३ नीचे §§ १८४, १६६।

४. निकाय शब्द के जिए दे॰ ऋष्टाध्यायी ३.३.४२, ८६। ५६

राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक ग्राम-संस्था उन सब का भी श्रारम्भिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाङ्मय में इन वी जातिवाचक संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह ऋौर वर्ग थीं। न केवल महाजनपद-युग में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज श्रीर राज्यसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या निकाय ही रहे। इन निकायों का और इन के कार्यों और शिक्तयों का विकास भारतीय राज्यसंस्था श्रीर समाज के विकास की भित्ति है।

पूर्व-नन्द युग के ठीक अनत में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक परिपक दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि चौर निगम पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों (काए औं) की श्रेणियां बन जाना बहत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक विण्क् पशुपालक कुसीदी (साहूकार, रुपया उधार देने वाले)—सभी की श्रेिण्याँ संगठित पाते हैं । विखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेिण्यों में संगठित होना सामृहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है।

श्रीण और निगम आर्थिक समृह थे। अपने अन्दर के समृचे सामृहिक जीवन का सञ्जालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ता वा नगरी में जहाँ अनेक श्रेषियों के कारु (शिल्पी) विणिज् और अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामृहिक कार्यें। के निर्वाह के लिए भी किसी समूह का होना आवश्यक था। हम ने देखा है कि महाजनपद्-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समुह भी निगम ही कहलाता था, जिस का यह अर्थ है कि वह विण्ज-निगम का ही बढ़ाव था। पूर्वनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट

१ गौत० ११, २१।

रूप से नये निकायों या समूहों का डदय हो गया था जिन्हें पूग या गण कहते थे। श्रीण में अनेक कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूग विभिन्न कुलों के और विविध जीविका वाले (अनियतवृत्ति) लोगों के समूह थे। इस प्रकार एक पूग में अनेक श्रीणणाँ रह सकतीं थीं। श्रीण का दायरा आर्थिक था, पूग का प्रादेशिक। गण शब्द का कई बार पूग के अर्थ में भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अर्थ में जारी थार। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था।

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक प्रबन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legislative) थे। न केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम होता हैं। यदि कोई स्त्री जो चोरी का अपराध कर चुकी हैं भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। अर्थात् जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के अधिकार चेत्र में वह हो उन की अनुमित पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था।

१. नानाजातीया ऋनियतवृत्तयोऽर्थकामप्रधानाः संघाः पूगाः— काशिकावृत्ति, श्रष्टाध्यायी ४.३.११२ पर। जाति शब्द काशिका के जमाने का है, श्रस्तुत काल तक जातियाँ भर्यात् जाते पैदा न हुईं थीं, न उन का विचार ही था; इस लिए प्रा के लक्ष्ण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है।

२. श्राप० १. ३. ६,४ में निगम का वही अर्थ करना चाहिए न कि शस्ता।

अपने अन्दर के सब मामलों का कैसला तो विभिन्न समृहों की समायं या न्यायालय स्वयं करते हो थे—यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और उस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है। किन्तु राजकीय न्यायालयों (विनिच्चयों, विनिच्छयों वा विनिच्चयद्वानों) में भी न्याया-धीश (विनिच्चायिक या बोहारिक = व्यावहारिक) के साथ विचार करने के लिए एक समा या उज्बहिका (उद्घाहिका = जूरी) बैठती थी, और उस उज्ब-हिका में प्रत्येक वर्गी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था।

किन्तु इन समूहों या वगें। का सब से महत्त्व का श्रिधिकार यह था कि वे श्रपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठहरावों (समय, संवित्) की हैसियत श्रपने श्रपने दायरे में कानून (धर्म या व्यवहार) की होती, श्रौर राजा उन के समय-धर्म को चिरतार्थ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्में। श्रौर व्यवहारों (कानून) के विरुद्ध न हों। कोई वर्गी श्रपने वर्ग के समय को तोड़ने से द्राड पाता था।

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की परिपाटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए एक विशेष अधिकारी—आसन-पञ्जापक—होता था। निश्चित कोरम की उपस्थित (गणपूर्ति) में कार्य होता था। जिस संघ में पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चवग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस के कोरम वाला दसवग्ग संघ, इत्यादि। विभिन्न कार्यों के लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी। प्रस्ताव रखने (कम्मवाचा =कर्मवचन) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) की ज्ञिष्ठ (अति, सूचना) विशेष निश्चत ढंग से—एक बार (अतिद्वतीय कम्म में) या

१. जातक २, ३८०; ४, १४०। ये उस समय के खूब प्रचितित शब्द थे।

तीन बार (अतिचतुत्य कम्म में)—दी जाती, श्रौर वैसा न करने से वह प्रस्ताव गैरकानूनी (श्रवम्म) होता । फिर विधिवत् सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी। मतभेद की दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-मुरपिसकम् = ये-भूपसीयकम्) की रीति थी। सम्मति प्रकट (विवटकम्) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकपणजप्पकम्), तथा गुप्त (गूळ्हकम्) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति (गूळ्हक छन्द) लेने के लिए रंगीन शलाकायें होतीं, श्रौर सम्मति गिनने वाला (सलाका-गाहापक=शलाका-प्राहक) एक श्रधिकारी होता। श्रन्त में श्रिधक विवादप्रस्त विषयों को उन्बहिका के सिपुर्द करने की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः श्रपने समकालीन श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक समृहों श्रौर संघों की सभाशों से ही ली थीं, श्रौर इसी लिए हम इन से उक समृहों श्रौर संघों की कार्यप्रणाली को समम सकते हैं।

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूग आदि समूहों के समय या संवित विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठह-राव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र। और उन के समय-धर्म (ठहराव-कानून) की हैसियत राज-धर्म के बराबर थी।

उक्त सब बातें हमें इस युग के वाङ्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पृष्टि हुई है। गोरखपुर से १४ मील दिक्खन-दिक्खन-पूरब राप्ती के दाहिने िकनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोदुगालों (कोष्ठागारों, अनाज के भंडारों) के विषय में एक सासन (शासन, आदेश) खुदा है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामागेंं के संगम पर तियवनि (त्रिवेणी घाट?) मथुरा और चंचु (गाजीपुर?) इन तीन नगरों से आने वाले बोक्तों को शरण देने के लिए, और विशेष आवश्यकता के समय (अतियायिकाय) सार्थों के काम आने के लिए बनवाये गये थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों (जाक्छनों या अद्भों) की मोहरें हैं। लिपि भाषा और लेखशैली से सिद्ध होता

है कि वह ताँबे की पत्री मौर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों में से एक हैं। उस से यह सिद्ध है कि पूर्व-नन्द-युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन-शिक्त थी, उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे।

इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भीटे की खुदाई से एक प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद श्रीर ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दबे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर लेख हैं - शहिजितिये निगमश । वे खँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से निकले हैं वह अन्दाजन मौर्य युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, श्रीर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान मार्शल ने निगम का अनुवाद शिलिपयों का निकाय (guild) किया है । वास्तव में उस अर्थ में हमारे वाङ्मय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, और बिना कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे माशल ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति नगरी बौद्ध वाङ्मय में बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पत्त-विपत्त के भिक्खु वहीं पर मिले थे। रेवत अपने निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरों, जि॰ एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा. जि॰ फर्फ खाबाद ) कन्नीज ऋीर दो ऋीर पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे थे; श्रीर वहीं वैशाली के भिच्च नाव द्वारा उन के पास उपिथत हुए थे<sup>३</sup>।

उस की पूरी विवेचना के लिए दे० ज० रा० प० सो०। १६०७, १ ४०६ प्र।

२. पूरे ब्योरे के बिए दे॰ श्रा० स० ई० १६११-१२ ए॰ ६० पा।

३, चु०व०१२।

इस वर्णन से सहजाित या कि हिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है जहाँ एक भीटा श्रव है। मीटा श्राजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; मीटा का शब्दार्थ है खेड़ा—पुराने खँडहरों की ढेरी। जमना तट के उस भीटे को सहिजिति या सहजाित का भीटा ही कहना चाहिए। फलतः वह मोहर भी विणिजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, श्रीर वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार।

## इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के आभिषेक और अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में श्रेणिमुख्यों निगमजेटुकों आदि को विशेष स्थान दिया जाता था।

यह सर्वसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान श्राधकारी जो राजा की परिषद् श्रर्थात् मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होते थे, विद्वान् ब्राह्मणों श्रेणि- मुख्यों श्रादि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गीं के प्रतिनिधि होते। श्रीर परिषद् प्राचीन समिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद् प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण श्रवश्य रखती थी।

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग श्रादि निकाय जिस प्रकार श्रपने श्रपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या पुरी का निकाय पौर कहलाता, श्रोर राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, श्रोर पौर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पौर-जानपद में वर्म श्रोर अर्थ को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के, ज्ञिय गृह-पितयों (कृषक-भूस्वामियों) के, श्रोर कारुशों व्यापारियों श्रोर श्रमियों की

श्रेणियों श्रीर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाट्य लोग, रहते थे। यह विषय ऋत्यन्त विवाद-प्रस्त है। दुसरे विद्वान् पौरजानपदाः से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग' का ऋर्थ लेते हैं. और पीर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते। किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-संघ के समय तथा संवित् (ठहरावों) का उल्लेख है, श्रीर उसे ही जानपद धर्म कहा गया है, मुक्ते जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत होता ।

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का श्रंश लेता है वह सेवा के बदले में राजा की भृति है, यह विचार श्रार्य राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में हम इस का यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्म की कमाई का भी श्रंश राजा को मिलता है र।

## उ. सार्वभौम त्रादर्श की साधना

सार्वभौम स्राद्शे पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी । इस नये परिवर्त्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक श्रीर राजनैतिक निकाय बन रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सार्वभौम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे चेत्रों वाले राजवंश (६ ७५) इस नये शिक-यग में उन्हें तुच्छ श्रीर निरर्थक दीख पड़ने लगे थे। वे श्रव क्यों बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निर्घू ए अर्थीपदेशक पैदा हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे और निर्वल राजवंशों को बल से वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए । किएक भारद्वाज वैसा एक श्राचार्यथा, जिस के मतों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग (६००-४०० ई० पू०) में सार्वभौम श्रादर्श को वस्तुतः वैसी सफलता

१. दे० क्ष १६।

२ गौत० ११, ११।

मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, श्रीर मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दवा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं।

सार्वभौम श्रादर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक श्रीर सहायक दोनो हो सकती थी। विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों श्रीर श्रेणियों के निकाय जैसे श्रपने छोटे राजा के श्रधीन रह सकते थे वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी। किन्तु श्रेणियों श्रीर निगमों के श्रार्थिक संगठन ही साम्राज्य खड़ा हुआ था।

§ ११५. 'धर्म' श्रोर 'व्यवहार' (कान्न) की उत्पत्ति श्रोर स्थापना

छोटे बड़े निकायों वगें। या समूहों के समयों की जो विवेचना उत्पर की गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं कि पूर्व-नन्द-युग धर्म श्रीर ऋर्थ (राजनीति, श्रर्थनीति) की विवेचना का युग था। उसी युग में पहले-पहल धर्म श्रीर व्यवहार श्रर्थात् पारलौकिक श्रीर लौकिक श्रथवा धार्मिक श्रीर व्यवहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया। किन्तु इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? श्रीर उन का उद्भव श्रीर श्राधार क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी। उस विवेचना में समूहों या वगीं। के समयों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म श्रीर व्यवहार का ठीक ठीक श्रर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सममना चाहिए।

मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि स्मृति-प्रन्थों या धर्मशास्त्रों का कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। ये स्मृतियाँ क्रोकबद्ध हैं; आर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन क्रोकबद्ध स्मृति-प्रन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन स्मृतियों के कानून का उद्भव क्या था? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोज्ञ रूप से किसीन किसी वैदिक शास्त्रा से

सम्बन्ध है: और उन वैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों का विकास हुआ। विष्णुस्पृति श्रंशतः काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई विवाद नहीं हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है; श्रौर कि वह मानव धर्मसूत्र आजकल उपलभ्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सर्वसम्मत सिद्धान्त बन चुका था: कौटिलीय श्रर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, श्रीर फिर श्रपने टागोर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि धर्म-शास्त्र शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धर्मसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्पृतियों के विषय-त्रेत्र में धर्म पुत्रों के विषय-त्रेत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की धारा भी आ मिली है, श्रीर कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसूत्रों में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं , जिन में देश के समूचे दीवानी श्रीर कीजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते। लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण श्रीर ऋण-शोध, भृति श्रीर दासत्व, सम्पत्ति का खत्वपरिवर्तन श्रादि विषयक श्रसल दीवानी कानून, एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला क्रीजदारी कानून उन में कहीं भी नहीं है।

उस प्रकार के कानून कौटिलीय ऋष्यसस्य के धर्मस्थीय ऋौर कएटक-शोधन ऋधिकरणों में हैं, जा क्रमशः धर्मस्यों ऋर्थात् दीवानी मामलों के न्यायाधीशों ऋौर कएटकशोधकों ऋर्थात् फौजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। कौटिल्य से पहले भी ऋर्थशास्त्र के सम्प्रदायों में उन विषयों का विचार होता

१. दे• कपर 🖇 ११२ म ।

चला आता होगा । अर्थशास्त्र का वह सब लौकिक कानून व्यवहार कहलाता था। यों न्यवहार का मुख्य ऋर्थ इकरार ( contract )-सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कान्न में क्योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समृचे कानून का नाम व्यवहार पड़ गया । महाजनपद्-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमच ( व्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं --शायद ब्यवहार का उद्य पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धर्म प्रायश्चि-त्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदएड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म श्रीर व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में श्रा जाते थे। किन्तु दोनों की दृष्टि में थोड़ा भेद था। अर्थ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लाभालाम की रृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की—उचितानुचित की—रृष्टि से भी देखता था। ऋर्ष के विचारकों में से बाईस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फालतू समकते थे; श्रौर श्रौशनस सम्प्रदाय कं विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक धर्म श्रीर श्रर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे।

कानून के विभिन्न स्रोतों की श्रापेत्तिक हैसियत गीतम धर्मसूत्र के राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है—

तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राययङ्गान्युपवेदाः पुराग्रम् । देशजातिकुलधर्मारचारनायैरविरुद्धाः प्रमाग्रम् । कर्षकविश्वकृपशुपालकुसीदिकारवश्च स्वे स्वे वर्गे ।

11, 18—21 |

१ दे० अपर § ६२।

२, उदपर § ११२ छ ।

"उस (राजा) के लिए व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, श्रङ्ग, उपवेद, पुराण, - श्रीर देश जाति कुल के धर्म जो श्राम्नायों के विरुद्ध न हों. प्रमाण हैं। श्रोर किसान विएज् पशुपालक महाजन श्रोर शिल्पी श्रपने श्रपने वर्ग में।"

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है: वेद उस के पीछे है। धर्मशास्त्र श्रंगों से श्रलग हैं - श्रर्थात् धर्मसूत्र वेदाङ्गों से स्वतन्त्र हो चुके थे। पुराण श्रर्थात् प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता था: आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( ६ ११२ ऋ ) कह चुके हैं। देश जाति श्रौर कुल के धमें। की भी वही हैसियत थी; कृषक कार श्रादि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने श्रपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश के धर्म यानी जानपद धर्म। जाति श्रीर कुल का श्रर्थ सम्भवतः जन श्रीर उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई अश जनमूलक रहे होंगे।

किन्त देश के श्रौर भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे ? क्या खाली उन के रिवाज ? श्रीर धर्मशास्त्रों में जो धर्म श्रीर श्रर्थशास्त्रों या व्यवहारशास्त्रों में जो व्यवहार सुत्रित किया गया था, उस का भी आधार क्या था ? क्या वे प्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ? श्रर्थात् क्या एक लेखक के प्रन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी विशेष शक्ति से ऋधिकार मिला था? या उन प्रन्थों में पुराने रिवाजों का संम्रह और विवेचन था, श्रौर वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था ?

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि रिवाज ही कानून था, श्रमल प्रश्न सुलमता नहीं है। क्योंकि रिवाज का अर्थ है पुरानी प्रथा या पद्धति; श्रीर पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन

दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल सूत्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें सूत्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया धर्म और व्यवहार बनने की—या धर्म और व्यवहार में परिवर्तन होने की—भी गुआइश रखते हैं शऔर जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं ?

हम ने देखा कि गौतम धर्मसूत्र देश जाति श्रौर कुल के धर्में को तथा कृषक कारुश्रों श्रादि के वर्गें के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता श्रौर उन की व्यवहार श्रौर वेद के समान हैसियत कहता है। राजा श्रौर उस के मन्त्री के विषय में गौतम कहता है कि उन्हें लोक श्रौर वेद जानना चाहिए, सामयाचारिक धर्में में शिचित होना चाहिए। लोक का श्रर्थ टीकाकार करता है—लोकव्यवहारिसद्ध जनपदादि के धर्म। सामयाचारिक का श्रर्थ स्पष्ट है—समय से सिद्ध श्राचार का। प्रश्न यह है कि वे वर्गें की व्यवस्थायें श्रौर देश या जनपद श्रादि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव ? इस प्रश्न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धर्मसूत्रों में से सब से प्राचीन का लेखक श्रापस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत श्रपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्में को भी सामयाचारिक कहता है। वह श्रपने प्रन्थ का श्रारम्भ ही यों करता है—

श्रव हम सामयाचारिक धर्मीं की व्याख्या करेंगे ॥१॥ धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥२॥ श्रीर वेद भी ॥३॥<sup>२</sup>

१. गौत० म् ४, ११।

२. श्राप० १.१.१. १—३ |

श्रागे भी जगह-ब-जगह श्रापस्तम्ब श्रपनी व्यवस्था की पत्त-पृष्टि के लिए कहता है—यही सामयाचारिक है, यही ऋायेंं का समय है<sup>9</sup>, इत्यादि । समय का अर्थ पिछले टीकाकार प्रायः करते हैं--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था। किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं **डालते ।** समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है । उस का यौगिक श्रौर आरम्भिक अर्थ है-मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम्-अय; ऋय का मूल धातु इ) उस शब्द का वही ऋर्थ उन प्रन्थों में सदा घटता है<sup>र</sup>। पिछली स्मृतियों में भी हम समय का वही ऋर्थ देखेंगे । फलतः आपम्तम्ब के श्रनुसार सब धर्में। का मूल समय श्रर्थात् ठहराव ही थे। श्रारम्भ में सभी धर्म सामयाचारिक-ठहराव-मूलक थे; धर्मज्ञों का-जिन्हें धर्म या कानून बनाने का श्रिधिकार था उन का-समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धर्म के विषय में प्रमाण था। पुराने ठहरावों की धीरे धीरे एक पद्धति बनती गई: पर ऋनिश्चित धर्में। का निश्चय ऋापस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता था। गौतम धर्म के चेत्र में वेद की प्रामाणिकता को पहला स्थान देता है, श्रीर परिषद् की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध श्रर्थी के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें श्रीर पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धर्म के शास्त्र या मन्थ बनते गये, उन मन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। श्रापस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के

वहीं १.२.७. ३१; १.४.१२.६ श्रादि।

२ उदाहरण के लिए श्राप० १. ४. १३. १० में टीकाकार समय का अर्थ करता है-शुश्रूषा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रूषा, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक घटता है। इसी प्रकार गौत• १८.१० तथा स्त्राश्व १.६.१. में भी।

१ दे॰ नीचे §§ १४१,११४ ऋ।

श्राप॰ १. ३. ११. ३८।

४ गौत० १. १—४; २८. ४६—४८ ।

आयों का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुकी थी। वह बड़े रुचिकर ढंग से कहता है—जिस काम को करने से आर्थ प्रशंसा करें वह धर्म है, जिस की गर्हा करें वह अधर्म ।

पूर्व-नन्द-युग का कोई अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी उक्त बातों की पृष्टि होती है (दे० नीचे हैं १४१)। हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्थों या प्रामों के घरेलू फैसले।

इस ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रधा या पद्धित बन चुके थे, वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव हो थे। किन्तु पुराने काल में श्रेणि निगम पूग संघ गण आदि समूह न थे, केवल जनमूलक प्राम और जन की समिति तथा सभा थी। जन और प्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय। उन जत्थों की ठहराव करने की परिपाटो भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हों के समयों अर्थात् ठहरावों की उपज था; और श्रुति भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था।

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म श्रौर व्यवहार पहले संकलित नहीं किये गये, श्रौर श्रव महाजनपद-युग या पूव-नन्द-युग में ही सूत्रबद्ध किये जाने लगे ? उन के सुस्पष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ? वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक श्रौर धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, श्रौर जिस ने उन निकायों श्रौर संघों की विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धर्में। श्रौर व्यवहारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन श्रव परिषकता की एक विशेष श्रवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति

३ श्राप० १, ७. २०. ७-८।

श्रीर वर्ग के श्रधिकारों श्रीर कर्तव्यों को स्पष्ट समभने श्रीर सुत्रित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपकता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का पृथक पृथक उदय हो गया था, इसी के कारण उन की सभात्रों में बाक़ायदा विचार करने की परिपाटी चली, और इसी के कारण कानून को विधिवत् सूत्रित करने का आरम्भ हुआ।

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ श्रीर समृचे देश का जानपद-संघ भी था, श्रीर उस के भी समय होते थे तो इस का यह श्रर्थ होगा कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत् किये हुए ठहरावों से चलता था. न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी श्राज्ञात्रों से।

धर्मशास्त्र और ऋर्थशास्त्र के दृष्टि-भेद के विषय में पीछे कुछ कहा गया है। वैदिक चरण श्रीर अर्थ के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी श्रपनी दृष्टि से राष्ट्र के जीवन पर विचार करते श्रीर धर्म की मर्यादा तथाराज्य की नीति की व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समूहों श्रीर बोंग को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रत्ता पर श्रिधिक बल देते थे: अर्थ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के श्रवसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की श्रौर स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न करते थे।

#### § ११६. सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक श्रीर राजनैतिक जीवन के अनुसार ही होती है। महाजनपद-युग में हम जो अवस्था देख श्राये हैं ( ६८६ श्र ), उस से पूर्व-नन्द-युग की श्रवस्थात्रों में केवल कुछ श्रिधिक परिपक्तता श्रा गई थी, श्रीर विशेष श्रन्तर नहीं था । विनयिष्टक के एक सन्दर्भ में हम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं—

१. सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; सा॰ जी॰ पृ॰ ३७८ पर उद्धत।

"जातियाँ दो हैं—हीन जाति और उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन सो ?—चारडाल जाति वेरा जाति नेषाद जाति रथकार जाति प्रकस जाति यह हीन जाति है। उत्कृष्ट जाति कौन सी ?-- चत्रिय जाति ब्राह्मण जाति यह उत्कृष्ट जाति है। .....

शिल्प दो हैं--हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे नळकार (चटाई बुनने का)-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, श्रीर जो उन उन जनपदों में .....श्रव-ज्ञात.....परिभृत हो (हीन समभा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे सुद्रा-गणना लेख श्रथवा उन उन जनपदों में ..... ( जो ऊँचा गिना जाता हो )। ... हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, (मन्दिरों से सूखे) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, वािणज्य, गोरत्ता।"

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुट्रम्बी--गृहपति ), बनिया, ग्वाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। चएडाल वेगा निषाद आदि के भी विशेष कार्य और पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनार्य जातियाँ या नरलें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्त-भेद के कारण । शूद्र यद्यपि त्रार्यी के समाज का एक दर्जा बन गये थे. तो भी वे भिन्न जाति के थे: उन में और आर्थी में इस युग तक भी रंग का स्पष्ट भेद चला स्राता था: वे कृष्ण-वर्ण थे । स्रार्य जाति की शुद्धता के पत्तपाती आर्थी के साथ शुद्रों का सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) भरसक रोकने की चेष्टा करते थे—उन का आदेश था कि आर्य शुद्र का भोजन भी प्रहण न करें, यद्यपि विशेष श्रवस्था श्रों में उन्हें इस निषेध का अपवाद करना पड़ता थारे। तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयेण रोका न जा सकता था: इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आर्य स्त्री का शूद्र-गमन बहुत से

१ श्राप० १. ६. २७. ११।

२. वहीं १. ६. १**म. १४**। ५८

धर्मशाक्तियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक अशुचिकर कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) मानते थे ।

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन चत्रियों में अपने कुल की उचता का विशेष भाव (गोत्तपटिसारियो ) था । वह भाव श्रव बढ़ कर इतना परिपक्त हो चुका था कि चत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे थे, श्रीर ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर श्रपने को एक जाति गिनना चाहते थेर। ज्ञतियों और ब्राह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था। किन्तु वास्तव में चत्रिय जाति श्रीर ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थों: वे दूसरे ऋार्य कृषकों शिलिपयों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। श्रीर ब्राह्मणों को एक जाति मानने की बात श्रभी तक विवाद्प्रस्त थी। बहुत से त्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि त्राह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, व्रत श्रीर शील से हैं ---

> न जचा ब्राह्मणो होति न जच्चा होति श्रवाह्मणो। कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मना होति श्रवाह्मणो॥

यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण त्तत्रिय वैश्य शुद्ध इन चार वर्णीं में बँटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे कर्म से चार वर्णीं में समाज को बाँटने का विचार केवल वैदिक विचारकों का था; श्रार वे भी कभी स्पष्ट रूप से श्रापने समाज को चार वर्णों में न बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णीं की कल्पना करनी पड़ती थीर, जो वस्तत:

१ वहाँ १. ७. २१. १३, १६।

२ दे० ⊗ २०।

३. सु० नि०, वासेट्रसुत्त (३४) वत्थुकथा, तथा ६४०।

नमूने के बिए गौत० ४. १४-१४।

निरर्थक थी । उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक (कृषक), सिप्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे मेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा) चोर, गेषाजीव (भाड़े का सिपाही), याजक (पुरोहित), राजा इत्यादि ढंग से करते थे । और जब वे अपने समाज की जातियाँ गिनते तब चत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य और शूद्र नाम की कोई जातियाँ न थीं, प्रत्युत चएडाल वेण निषाद पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं। चित्रय और ब्राह्मण नाम की कल्पत जातियों का उद्य इस युग की नवीनता थी।

इसी युग में जब कि धर्म श्रौर व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सर्व-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के श्रनुसार विवाह दो प्रकार के हैं—एक ब्राह्म, दूसरे शौलक रे—एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क। हिरण्येकशी, पारस्कर श्रादि गृह्य सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर श्राश्चलायन में हम पहलं-पहल श्राठ भेदों का उल्लेख पाते हैं ; श्रौर फिर धर्मसूत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं ।

१. दे० नीचे 🖇 १६४ घ्रा

२. सु० नि० ६१२—१६, ६४०—४२।

३ मानव गृ० सू० १ ७, ११।

४ श्राप्त्व ० १ ६, १ ।

४. गौत० ४, ४-- ११।

विधवा-विवाह श्रीर नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु उन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दीख पड़ती है ।

श्रार्थी का खाना पीना पहले की अपेचा परिष्कृत होता जाता था। कई प्रकार के मांस-जैसे एक ख़ुर वाले जानवरों, ऊँट, प्राम्य सुकर श्रादिके-श्रभद्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमांस इस युग तक भत्त्य था: श्रीर श्रतिथि के श्राने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह श्रावश्यक गिना जाता थार।

#### ग्रन्थनिर्देश

वाकमय के विषय में---प्रा० म्र० ए० ४३--- ११ ( पुराय )।

बु० इं० प्र• १० (बीद वाङ्मय )।

हिं० रा० ए० ४ टि० ४ ( प्रर्थ-वाङमय )।

तैलंग-भगवद्गीता का श्रंश्रेज़ी श्रनुवाद, सैक्रेड बुक्स श्राव दि ईस्ट ( प्राच्य-धर्म-ग्रन्थ-माला ) जि॰ ८, भूमिका।

टिळक-भगवद्गीतारहस्य, गीता की बहिरंगपरीचा ।

पाणिनि की तिथि के विषय में दें अ २४।

रामायण का तिथि-निर्णय याकोबी ने घपने डास रामायण में किया है। शार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक भीर धार्मिक जीवन के विषय में-

१. वहीं १८. ४ प्र ३

२. श्राप० १. ४. १७. २६-३१; श्रापस्तम्ब गृ० सू० १. ३. ६ ।

हिं0 रा० 🖇 ४३; म० ११-१२; म० २७-२८ में विशेष कर 🖇 २४६—४३, २४८-४६, २६१, २६४-६४, २७४--- ८२, २८३ ख, २८४, २८७ कः §§ २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, ३३६, ३६४ |

सा० जी०, प्र॰ २४-२४, १०७--- ६, १२६, १३८-- २४, १४२, ३४१-- ४४, ३७८--- ८० ।

मन त्रौर याञ्च०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट च ( ए० ४३-४४ ) जिस में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना है।

वै० शै०, सम्बद्ध भंश।



## परिशिष्ट उ

#### घटनावली की तालिकायें श्रीर तिथियाँ

सभी तिथियां ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के विषय में दे क्ष २२।

# [१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें

| घटना                                                            | तिथि जायसवात<br>के श्रनुसार | त श्रम्य विद्वानों<br>का मत |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| वेदों की रचना                                                   |                             | १२००—८००                    |
| वसु चैद्योपरिचर, मगध के बाईद्रथ                                 |                             | (मैक्स मुइलर)               |
| वंश का संस्थापक—                                                | १७२७                        |                             |
| भारत-युद्ध, वैदिक काल की समाप्ति,                               |                             | १४७१ (स्रोमा)               |
| <b>उत्तर वै</b> दिक (ब्राह्मण-उपनिषद्-) काल                     | १४२४                        | ९५० (पार्जीटर)              |
| का त्रारम्भ                                                     |                             | ८०० ( मै० मु०)              |
| पश्चिमी एशिया में बोगाजक्योई                                    |                             |                             |
| का लेख जिस में वैदिक देवतात्रों का                              |                             |                             |
| उल्लेख है—                                                      |                             | १४०० (सर्वसम्मत)            |
| परीचित् का ऋभिषेक, कलियुग का                                    | 03.4.                       |                             |
| श्रारम्भ—                                                       | १३८८                        |                             |
| हस्तिनापुर का राजा श्र्विधसीमकृष्ण<br>जिस के समय पुराण पहले-पहल |                             |                             |
| ।जस क समय पुराण परण-परण<br>संकलित हुन्ना—                       | ११६७११३२                    | () (m=frx)                  |
| हस्तिनापुर का बहना (श्रिधिसी०                                   | 1142 1141                   | ८५० (पार्जीटर)              |
| के बेटे के समय), कुरु लोगों का                                  |                             |                             |
| कौशाम्बी में बसना—                                              |                             | ८२० (पार्जीटर)              |
| ब्राह्मण-प्रन्थों तथा उपनिषदों की                               |                             | ८००—६००                     |
| रचना—                                                           |                             | (मैक्स मुइलर)               |
|                                                                 |                             |                             |

# [२] शेशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनायें

| घटना                          | तिथि<br>जायसवाल<br>के श्रनुसार | तिथि मुनि<br>कल्याण-<br>विजय के<br>श्रनुसार | तिथि<br>श्र॰ हि॰<br>(३संस्क)<br>के श्रनुसार | तिथि<br>श्र॰ हि॰<br>(४ संस्क)<br>के श्रनुसार |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| मगध में बाहद्रथ वंश           |                                |                                             |                                             |                                              |
| समाप्त कर शिशुनाक ने          |                                |                                             |                                             |                                              |
| राज्य लिया [ श्रवन्ति में     |                                |                                             |                                             |                                              |
| वोतिहोत्र वंश जारी ]          | ७१७                            |                                             | ६०२                                         | ६४२                                          |
| कोशल द्वारा काशी              |                                |                                             |                                             |                                              |
| पर पहली चढ़ाई                 | ६७५                            |                                             |                                             |                                              |
| महावीर का जन्म                | ६२8                            | ६०१                                         |                                             |                                              |
| राजा महाकोशल द्वारा           |                                |                                             |                                             |                                              |
| काशी का विजय                  | ६२५                            |                                             |                                             |                                              |
| बुद्ध का जन्म                 | ६२४                            | ६२४                                         | ५६७                                         | <b>६</b> २४                                  |
| श्रंग मगध में सम्मिलित        |                                |                                             |                                             |                                              |
| बिम्बिसार मगध का राजा         | ६०१५५२                         | ६०१—५५२                                     | ५३०—५०२                                     | ५८२—५५४                                      |
| [कोशल में प्रसेनजित्]         |                                |                                             |                                             |                                              |
| श्रवन्ति में वीतिहोत्र वंश    |                                |                                             |                                             |                                              |
| का अन्त कर प्रद्योत गद्दी     |                                |                                             |                                             |                                              |
| पर बैठा                       | ५६८                            |                                             |                                             |                                              |
| <b>अ</b> जातशत्रु मगध का राजा | ५५२-५१८                        | ५५२—५१८                                     | ५०२४७५                                      | ५५४—५२७                                      |
| [ कौशाम्बी में उदयन ]         |                                |                                             |                                             |                                              |
| नये राजगृह की स्थापना         | ५५२                            |                                             |                                             |                                              |
| मगध-कोशल-युद्ध                | ५५१                            |                                             |                                             |                                              |
| वत्स-श्रवन्ति का मेल          | ५५०                            |                                             |                                             |                                              |
| प्रद्योत की मृत्यु, पालक      |                                | <u> </u>                                    |                                             |                                              |
| श्रवन्ति का राजा बना          | 484                            |                                             |                                             |                                              |
| महावीर का निर्वाण             | 484                            | <b>४२</b> =                                 |                                             |                                              |
| बुद्ध का निर्वाण              | 488                            | 488                                         | ४८७                                         | 488                                          |
| श्रजातरात्रु ने वैशाली जीती   | 480                            |                                             |                                             | 7.00                                         |

|                                     |                                | ,                                            | <del></del>                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| घटना                                | तिथि<br>जायसवात<br>के श्रनुसार | तिथि<br>श्र॰ हि॰<br>(३ संस्क)<br>के श्रनुसार | तिथि<br>श्र॰ हि॰<br>(४ संस्क)<br>के श्रनुसार |
| पारस के कुरु ने बावेर जीता          | <b>4</b> ३=                    | (सर्वसम्मत)                                  |                                              |
| कुरु की मृत्यु                      | <b>१२</b> ८                    | (सर्वसम्मत)                                  |                                              |
| दारयवहु पारस की गद्दी पर श्राया     | <b>४२</b> १                    | (सर्वसम्मत)                                  | 1                                            |
| पालक का श्रवन्ति को गद्दी से        |                                |                                              |                                              |
| <b>जतारा जाना, गोपालबालक उ</b> र्फ  |                                |                                              |                                              |
| विशाखयूप का गद्दी पर बैठना          | ५२१                            |                                              |                                              |
| दर्शक मगध का राजा                   | 48८—8८३                        | ४७५-४५१                                      | ५२७५०३                                       |
| दारयवहु ने पञ्जाब का उत्तर-         |                                |                                              |                                              |
| पच्छिम श्रावल जीता                  | ५०५                            | (सर्वसम्मत)                                  |                                              |
| दारयवहु की मृत्यु, ख्शयार्श         |                                |                                              |                                              |
| पारस का सम्राट् हुन्ना              | <b>४</b> ८४                    | (सर्वसम्मत)                                  |                                              |
| श्रज उदयी मगध का राजा               | ४८३—४६७                        | ४५१४१८                                       | ५०३४७०                                       |
| उदयी अवन्ति का अधिपति बना           | ४८१                            |                                              |                                              |
| पाटलिपुत्र की स्थापना               |                                |                                              |                                              |
| विशाखयूप का श्रन्त                  | ४७१                            |                                              |                                              |
| श्चनुरुद्ध्रमगध का राजा             | ४६७४५८                         |                                              |                                              |
| नन्दिवधेन मगध का सम्राट्            | 84८-8१८                        | 885-                                         | 800-                                         |
| नन्द-संवत् का श्रारम्भ              | ४५८                            |                                              |                                              |
| कर्लिंग मगध साम्राज्य में सम्मिलित  |                                |                                              |                                              |
| बौद्धों की दूसरी संगीति             | ४४०                            |                                              |                                              |
| उत्तरपच्छिम पञ्जाब से पारसी         |                                |                                              |                                              |
| सत्ता उठी                           | ४२५                            |                                              |                                              |
| <b>श्र</b> वन्ति मगध-साम्राज्य का   |                                |                                              |                                              |
| प्रान्त बनाया गया                   |                                |                                              |                                              |
| मुण्ड मग्ध का सम्राट्               | ४१८—४१०                        |                                              |                                              |
| महानन्दी मगध का सम्राट्             | ४०९—३७४                        |                                              |                                              |
| महानन्दी के दो बेटे मगध की गद्दी पर | ३७४३६६                         | 1                                            |                                              |

## नव नन्द वंश

| घटना                                                            | तिथि<br>जायसवाल<br>के श्रनुसार   | तिथि श्र. हि.<br>(३रे संस्क०)<br>के श्रनुसार | तिथि म्र.हि.<br>(ध्येसंस्क०)<br>के म्रनुसार |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| महापद्म नन्द मगध का सम्राट<br>धन नन्द """<br>सिकन्दर पञ्जाब में | ३६६—२३८<br>३३८—३२६<br><b>३२६</b> | i .                                          | 8,3-                                        |
| मौर्य वंश                                                       |                                  |                                              |                                             |
| चन्द्रगुप्त मगध की गही पर                                       | 375-74<br>—307                   | ₹२२—                                         |                                             |

## टिप्पणियाँ

#### \* १५. नाग त्राक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश

भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन किया है—"युद्ध में जो चित्रयों का भारो संहार हुआ उस से राज्यों में अस्थिरता और और निर्वलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपिच्छिम के राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था। फलतः इस में कुछ आश्चर्य नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वक्षलता (disorganisation) सूचित करते हैं। नागों ने तचिशिला पर अधिकार कर लिया, और हिस्तनापुर पर हमला किया। इस से सूचित होता है कि पञ्जाब के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीचित् को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई। तो भी उत्तरपिच्छम में वे बने रहे। इन्द्रप्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हिस्तनापुर रह गया।

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, श्रौर कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि (कहा जाता है) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी। यह ज्याख्या . अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, श्रीर दृत्तिए पञ्चाल को लाँच कर ३०० मील से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता न थी। स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोत्र्याव का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पञ्जाब की तरफ से दबाव पड़ने के कारग ही बाधित हुआ था।" (प्रा॰ अ॰ पृ० २८५)।

इस व्याख्या से मेरो पूरी श्रसहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के आकान्ता। श्राधुनिक युग की श्रवस्थाओं को विद्वान् लेखक ने श्रकारण ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की "संचिप्त लड़ाई" थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पञ्जाब के राज्यों विषय में "फिर बहुत कम सुनाई देता है"। ठीक उल्टी बात है। सिकन्दर के समय हम पञ्जाब में उन्हीं श्रार्थ्य राष्ट्रों — श्रभिसार चुद्रक-मालव शिवि श्चादि—को फलता फूलता पाते हैं। सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में श्रौर उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पञ्जाब के राष्ट्रों-गान्धार केकय मद्र आदि-की समृद्धि श्रीर सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते।

पारिसयों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या श्रौर संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्जाब के राष्ट्रों की निर्वत्तता चिर्णिक थी, श्रीर तत्त्रशिला में नागों का उत्थान भी त्त्रिणक। यह कहना ठीक नहीं है

१. प्रो० श्र० ए० २⊏३।

कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपिच्छम में वे बने रहे। अनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तत्तिशिला पर चढ़ाई कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण नहीं है।

फलतः कुरु राजा जब 'गङ्गा-जमुना दोश्राब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित हुआ था' तब 'पञ्जाब की तरफ से द्वाव पड़ने' का कोई प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद् में मटची (लाल टिक्की) के लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुर्भिन्न पड़ने का उल्लेख हैं—

मटचीहतेषु कुरुवाटिक्या सह जाययोषितर्ह चाकायण इभ्यम्रामे प्रद्वाणक उवास ॥१॥ स हैभ्यं कुरुमाषान् खादन्तं बिभिन्ने तं होवाच । नेतोऽन्ये विधन्ते यच्च थ म इम उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप० १.१० )

हत शब्द से दुर्भिन्न की भयंकरता सूचित होती है। हस्तिनापुर को बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाद भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों और कसलों को बहा कर दुर्भिन्न को और भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोश्राब को छोड़ना पड़ा होगा। (मिलाइए रा॰ इ॰ पृ० २३)।

### \* १६. उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाश

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मूल स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;— भारतीय जाति में, उस की संस्कृति.में, विचार-और व्यवहार-पद्धित में और हिष्ट में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और संस्कृतियों से पृथक करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित और प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और

वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में श्रमी वह तरल द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस जुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्त्त रूप धारण करता है। गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में श्रमेक प्रथाश्रों संस्थाश्रों श्रीर व्यवस्थाश्रों (constitutions) एवं पद्धतियों श्रीर परिपाटियों को स्थापित श्रीर बद्धमूल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक धम्मो सनातनो जड़ पकड़ चुका श्रीर खड़ा हो चुका था। वे पोराणक पंडितों श्रीर पोराण ब्राह्मणों की बातों को श्रादरपूर्वक उद्धृत करते हैं।

वैदिक श्रीर प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार श्रीर कल्पनायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता श्रीर शकल देता है, श्रीर इस प्रकार भारत वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिचा-दीचा श्रीर जिस के संस्कार शताब्दियों के श्रीधी-पानी में मिटने नहीं पाते, श्रीर जो जातियों श्रीर सभ्यताश्रों के श्रनेक सम्मर्दी श्रीर कशमकशों को मेल कर श्रपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता।

वैदिक आर्यों के जीवन के लिए कोई बँधे हुए नियम न थे। वह एक तहण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के अकृते चेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन-चर्या ने उस के वंशजों के लिए प्रथायें और संस्थायें बना दीं। जैसे वे बोले वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले बही पद्धित हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया। वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन और वर्गीकरण, छानबीन और काटछाँट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें और परिपाटियाँ

গ় जोतक ४, ১৬৯; ড়ুও নিও ब्राह्मणधम्मिक सुत्त ( १३ ) की वस्थुगाथा; इस्यादि ।

कान्न (धर्म-व्यवहार) संस्कार और संस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम श्रम्ध श्रनुयायी की तरह बने बनाये नम्नों पर पकी पकाई ईटें नहीं रखता जाता। वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर की तरह काटता तराशता श्रार ढालता है, श्रौर स्वयं नई रचना भी करता है। उस के लिए वैदिक श्रार्य जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशिक न केवल उत्तर वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के श्रन्त—छठी शताब्दी ई० के श्रारम्भ—तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार श्रौर समाज-संस्थान का श्रारम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में पकट होती हैं।

#### \* १७. कम्बोज देश

कम्बोज देश की ठीक शिनारूत करना प्राचीन भारतीय इतिहास की यानेक गुित्थयाँ सुलकाने के लिए, विशेष कर आर्यावर्त्त ईरान और मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफलता न हुई थी। वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं कि फूशे (Foucher) ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है—आइकनोग्राफ़ी बूधीक (बौद्ध प्रतिमा-कला) ए० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० प्रियर्सन की टिप्पणी, ज० रा० ए० सो० १९११ ए० ८०२, का प्रमाण दे कर दर्ज की है। डा० प्रियर्सन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के श्वतिगीतिकर्मा कम्बोजेबेव माध्यते

१, श्र० हि० ए० ११३¦।

विकाराँस्त्वस्य त्रार्था भाषन्ते (निरुक्त २. १. ३. ४)—इस निर्देश की त्रोर ध्यान दिलाया है, त्रौर यह दिखलाया है कि शवित या शुदन धातु चलने के ऋर्थ में ऋब कारसी में बत्ती जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले है, त्रौर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-ब्राह्मण में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है।

यास्क के उक्त निर्देश की स्रोर ब्रियर्सन से भी सात बरस पहले, दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक ग्रन्थ (लाइपजिंग १९०४) में, जर्मन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के स्रातिरिक्त उन्हों ने वहाँ जातक (६, पृ० २१०) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत की थी—

कीटा पतंगा उरगा च भेका हन्त्वा किर्मि सुज्यति मिक्सका च। पते हि धम्मा श्चनित्यरूपा कम्बोजकानं वितथा बहुम्नन्॥

श्रीर इस के श्राधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग प्राचीन ईरानी विश्वास के श्रनुसार ज़हरीले—श्रहरमनी—जन्तुश्रों को मारना श्रपने धर्म का श्रंश मानते थे।

कुहन के उक्त लेख की तरक निरमान ने ज॰ रा॰ प॰ सो॰ की दूसरी जिल्ह (१९१२, पृ० २५५) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन् १९०४ अथवा सन् १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने यह निश्चय करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज था। अधिकतर विद्वान् इस बीच कम्बोज का अर्थ गोलमाल तरीके से पूरबी अफराानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफराानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफिरिस्तान ? वह तो पुराना किपश—चीनियों का कि-पिन्—है। तब लमगान ? वह लम्पाक है। तब निम्रहार ? वह नगरहार है। तब अफरीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन

पक्थ है। तब चितरात ? लेकिन वह अफग़ानिस्तान में नहीं है। उसी प्रकार याग़िस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उड़ीयान और पुष्करावती है। तब वखाँ ? किन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफग़ानिस्तान है, और ठेठ अफग़ानिस्तान में नहीं है। जब हम अफग़ानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनास्त करने के लिए टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगो भागता जाता है।

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है।
महाभारत द्रोलपर्व ४.५ में कहा है—

कर्ण राजपुरं गरवा काम्भोजा निर्जितास्त्वया।

इस के स्राधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (=कश्मीर के दिक्खन स्राधिनिक राजौरी) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था (रा॰ इ॰ पृ० ९४-९५)। प्रो॰ मंडारकर ने भी इस शिनास्त्र को स्वीकार कर लिया है (अशोक पृ० ३१); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता हुआ कम्बुजिय स्रौर स्रशोक के स्रभिलेखों का कम्बोज वही है।

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट धक्ति की अनिश्चित व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेचा कर के यह मनमाना फैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पुँच-भिम्भर की उपत्यका अभिसार कहलातो थी , और पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाएडवों की तरफ से लड़ने का महामारत में उल्लेख हैं (§ ६४), इस लिए महामारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता। समूचे संस्कृत वाङ्मय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगातार अभिसार पाया जाता है, और वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश हैं। अभिसार और कम्बोज कभी समानार्थक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभा मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिम सीमा पर माना जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान् उसे जेहलम नदी के पूरब और

१ नीचे § १२०।

कश्मीर के दिक्खन ठेठ पञ्जाब में उतार लाये हैं! अर्थात् पूर्वी गान्धार के भी पूरब और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कहते हैं कि जेहलम त्रौर सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ श्रीर सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापर्व अ० २८ में श्रर्जन के दिग्विजय-प्रकरण में दार्व श्रीमसारी उरशा (गलत पाठ उरगा) कम्बोज सब का श्रलग श्रलग उल्लेख है। यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुवंश सर्ग ४ में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने ( ऋोक ७१ ) ऋौर फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष में उतरने ( श्लोक ८०) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघु दक्किसन से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता! डा० रायचौधुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के युग में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के ऋधीन था<sup>9</sup>। किन्तु यदि कश्मीर के दिक्लन श्रौर पिच्छम का छिभाल श्रौर हजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज कहते हैं -- स्वतंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था. यह श्रसंगति उन्हें नहीं दीख पड़ी।

सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनास्त करते समय कल्हण की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरंगिणी तरंग ४ में राजा सुकापीड लिलतादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है (ऋोक १६५), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) रक्खा है, जब कि ये विद्वान कश्मीर के ठीक दिक्खन उतार लाये हैं! राजौरी का

१ जपर 🖇 🖛 २ ।

प्रदेश लितादित्य के दादा कर्कोट-वंश-श्यापक दुर्लभवर्धन के समय से कश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की लितादित्य को कोई जुरूरत न होती।

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगियी के उस प्रकरण के ही सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु×खार या तुखार देश का नाम है ( १६५ ), फिर मुम्मुनि नामक तुर्क राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ कम्बोज का अर्थ वही पूर्वी अफ़राानिस्तान किया है । किन्तु पूरवी अफ़राा-निस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर दरद लोग हैं; श्रौर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्कगवती ) तथा किपश । दरदों का उक्त प्रसंग में त्रालग उल्लेख है (१६९) । कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम श्रज्ञात था, श्रीर वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, तथा तुखार देश (बदरूशां) से ठीक लगा हुआ। इस लिए सन् १९२८ ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मैंने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ किमक के साथ किया था। िक्सक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः दुरद् थे यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय मूमियां का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के त्रेत्रों से प्रायः मिलते हें । इसी सं, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है । चितराल की बोली खेतार में श्रीर वहाँ के निवासी खे लोगों में दरद के श्रतिरक्त गल्चा मिश्रण है। गल्वा बोलियों श्रीर जाति को पहले मैं भारत की सीमा के बाहर समभता था।

१. दे० ऊपर § १० ।

किन्तु सन् १९३० में जब मैं रूपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना करने लगा, तब मुक्ते यह सूक्ता कि कहीं गृल्चा प्रदेश ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है। गृल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; श्रौर तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को खूता है, वहाँ वह गृल्चा-चेत्र की समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है।

रघुवंश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। लिलतादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से गुर्भ कम्बोज का जो श्रर्थ सूभा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट और पक्का कर दिया। यही नहीं: गल्चा-चेत्र की कम्बोज मानने से यह विकट पहेलीं भी सुलफ गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक दक्खिनपूरब गङ्गा का उल्लेख किया है ( रघुवंश ४, ७३ ) । गृल्चा चेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द् ) नदी है । प्राचीन भारतीय विश्वास के ऋतुसार सीता श्रौर गंगा का स्रोत एक ही था-श्रनवतप्त सर। सीता उस के उत्तर तरक से निकलती थी, श्रौर गंगा पूरव तरक से । इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के स्रोत पर पहुँच सकती थी। कालिदास का अभिपाय कश्मीर के उत्तर की किशन-गंगा ( क्रुब्सा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगंगा की एक शाखा के स्रोत गंगा सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय की गर्भ-श्रंङ्खला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघ की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी श्रौर किन्नरों को जीतने के बाद उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमालय से अभिप्राय वहाँ गर्भ-शृङ्खला से कारकोरम शृङ्खला तक के पहाड़ों से है।

वसुबन्ध-श्रिभिधर्मकोष (राहुल सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी १६८८),
 १, ४७, ग्र्वान च्वाङ १, ए० ३२-३४।

प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास भी निरी गप्प श्रौर श्रन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता। उस विश्वास की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, श्रीर अनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर श्रन्दाजन श्रंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दक्खिन उतरती मानी जाती थी, श्रीर सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( glaciers ) पर उक्त बात ठीक घटती है—सिन्धु उन के दिक्खन श्रीर सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वंद्ध श्रीर गंगा का स्नोत वहाँ कैसे माना जा सकता था? इस सम्बन्ध में हमें श्राध-निक भूगोलशास्त्रियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर श्रौर कारकोरम की श्रानेक नदियों के प्रस्तवण-त्तेत्र गलों के रास्ते। की पथरीली रचनात्रों ( moraine formations ) में परिवर्त्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं। यह श्रयम्भव नहीं है कि कभी पामीर की जोरकुल (विक्टोरिया) भील का पानी पूरव श्रौर चकमकतिन का पच्छिम-श्राजकल से ठीक उलटा-बहता रहा ही । इस दशा में क्या यह सम्भव नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ प्राचीन काल में कोई धारा बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उपरली धारा है ? वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते:—सन् १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुप के ब्रह्मपुत्र-दृन का समुचा रास्ता टटोल न लेने तक श्राधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत की चाक्पो ब्रह्मपुत्र की उपरली धारा है या इरावती या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पडताल श्रभी तक नहीं हो पाई। भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें

<sup>1.</sup> ब्रिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, बि० २०, ५० ६४७।

प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ?

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों का प्रदेश तब बच्च की दो धाराश्रों—बच्चाब (आधुनिक बच्च ) और श्रवसाब (आधुनिक श्रवसू या मुर्गाब )—के बीच का दोश्राब—पारसी लेखकों का हैतल, और श्रवबों का खुत्तल प्रदेश—था, सो विद्वान् लोग निश्चित कर चुके हैं । श्राजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी श्रवसू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस प्रकार समूचा गृल्चा चेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित होता है।

किन्तु यास्क मुनि ने २५०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुफे कहीं न मिला। किन्तु गुल्चा-चेत्र के कम्बोज देश होने में मुफे रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब मैंने देखा कि डा० प्रियर्सन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मा० मा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से वस्त्री के सिवाय अन्य सब के उन छोटे छोटे नमूनों में भी शवित धातु आज भी गित के आर्थ में मौजूद है ! शिश्नी या खुरनी में सुत=गया (पृ० ४६८), सरीकोली में सेत=जाना (४०३), स्यूत=गया, सोम=जाऊँगा (४०६), जेबाकी या इश्काशिमी में शुद=गया (५००), मुंजानी या मुंगी में शिक्षा=जाना (५११), और युइद्गा में शुई=गया (५२४)।

१<sub>.</sub> कृष्णस्वामी ऐयंगर—भारतीय **इ**तिहास में हूग समस्या, इं० श्रा० १६१६, पृ०६४ प्र।

बद्फ्शीं लोग भो उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गुल्चा; श्रौर प्रियर्सन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी । हम ने देखा है कि श्राधुनिक भाषात्रों के त्रेत्र प्राय: प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बदछशां भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु बदछशाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, श्रीर कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोज से श्रलग गिनाया है। तो भी इस से काई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदख्शाँ श्रौर पामोर में दूसरी शताब्दी ई० पू० में श्राई थी<sup>२</sup>, श्रौर तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम वाह्लीक था, श्रीर पामीर का कम्बोज —सो हम ने श्रभी देखा; किन्तु बदरूशाँ का नाम तब क्या था? पामीर श्रीर बदरूशाँ की भाषा श्रीर जाति तब एक थी, इसे देखते हुए हम इस परिग्णाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदरूशाँ भी सम्मिलित था,-क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ श्रीर २.२८. २२-२३ में ) काम्भाजवाह्वीकाः का नाम इकट्टा एक द्वन्द्व में श्राता है; कम्बोज में यदि बदरूशाँ सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्लीक से लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज में आ बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया। धीरे धीरे तुखारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम केवल बदरूशाँ का—जहाँ तुखारों की राजधानी थी—रह गया, श्रीर पूरबी भाग-पामीर-के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बेह भी वही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्न-लिखित प्रसिद्ध फारसी पद्य से सूचित होता है-

१. वहीं, पृ० ४४६।

२. नीचे ६ १६२ ।

श्रगर् कहत्-उर रिजाब् उप्तत् जो श्राँकस् उन्स कम गीरी— यके श्रक्रगाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदजात कम्मीरी! जो श्रक्रगाँ हीलाँ मीश्रायद्, जो कम्बोह कीना मीश्रायद्, जो कम्मीरी नमी श्रायद् बजुज श्रन्दोहो दिलगीरी!

श्रपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के किन ने जो भाव प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ो-सियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था।

नेपाली श्रनुश्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में सममती है उस का कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक पिछल से लगा है श्रीर नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो सकता है। महाभारत ७,४,५ का जो प्रतीक डा० रायचौधुरी ने उद्धृत किया है, उस का या तो यह श्र्य्य है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर जाता था, या वहाँ राजपुर का श्र्य है राजगृह। य्वान् च्वाङ् के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थीर, श्रीर वह कभी समूचे कम्बोज देश को राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगृह-गिरिञ्ज मगध का नहीं प्रत्युत केकय देश का था वहुत सम्भव है।

डा० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन् १९३० कं अन्त में लिखी थी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज परिडत ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखो महाभारत की एक प्रति

इस पद्य के लिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौबे एम्. ए. एल्. टी. का झनुगृहीत हूँ।

२. य्वान च्वाङ् १, ५० १०८।

३. दे० ऊपर ६ ४४।

मिली जो श्रन्दाजन ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन् १९३२ के श्रारम्भ में नेपाल जाने पर मुक्ते राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जान-कारी प्राप्त हुई। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। कर्णा का दिग्वजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया है।

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्विजय के बाकी श्रज्ञात प्रदेश श्रीर जातियाँ—उत्सव-संकेत श्रीर किन्नर—भी पहचाने गये, श्रीर फिर जब मैंने महाभारत में श्रर्जुन के उत्तर-दिग्विजय की इसी श्रमिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज का श्रर्थ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनाख्त को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक श्रीर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया गया ।

प्राचीन उत्तरापथ का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर ऋथिक स्पष्ट होता जा रहा है।

प्रो० तोमास्चेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से राल्चा मुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नजदीक है । यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उद्य हमारे वाङ्मय के अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उसी समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा जरशुक्त प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावर्त्त और ईरान के बीच साक्ता देश था। हम देख चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध किया था। यदि जरशुक्त का कार्यत्तेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता

<sup>1.</sup> दे० नीचे क्ष २८।

२. भा० भा० प०, १०, ५० ५०६।

वाङ्गय में आर्यावर्त्त और ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। और तब जरधुक्की धर्म के उद्भव और विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा।

### \* १८. पाग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत् से सम्पर्क

वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत् से व्यापारिक और अन्य सम्पर्क रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (अ १२) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह महाजनपद्-युग में वैसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ८वीं-७वीं शताब्दी ई० पू० सं तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों सं व्यापार चलते रहने की बात सर्वसम्मत है।

बावेर-जातक (३३९) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी एक कौए को पकड़ कर बावेर-रट्ट (बाबुल देश) में ले गये। उस समय बावेर में पंछी न होते थे (तिस्म किर काले बावेररिट्ट सकुना नाम नऽिश्य)। वह देसावर का कौ आ (दिसाकाक) सी कहापन (कार्षापण) में विका! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक हजार कहापन में बिका। इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई जरूर है, इस का प्रमाण यह है कि बाबुली भाषा में मार का वाचक शब्द तुकी था जो तामिल तोंगे का रूपान्तर है। इसो प्रकार चावल के लिए वहाँ जा शब्द था वह तामिल ही था, और अन्य कई वस्तुओं के लिए भी। इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएँ वहाँ द्राविड भारत से जातीं थीं।

किन्तु आर्यावर्त्त के साथ भी पिच्छम के सामी राज्यों का व्यापार-सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। शतपथ ब्राह्मण में जलसावन को कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाड्मय में पायी जाती है, पर मूलतः वह बाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३०२०१०२३-२४) म सब से पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग अधुरों के लिए हुआ है। संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार म्लेच्छ का श्रार्थ श्रव्यक्त बोली बोलना है, श्रीर उस धातु की निरुक्ति कहरों ने ग्लै (म्लान होना, मुरफाना) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति वैसी ही किल्पत है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग चित्रगों श्रीर शहूरों के संकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी (सेमेटिक) शब्द का रूपान्तर है जो हिन्नू (यहूरियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेंख बोला जाता है। संस्कृत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि श्रीर शर्धमागधी में वह मिलक्ख श्रीर मिलक्ख ही रहा है। सामी मेलेंख शब्द का श्रर्थ है राजा। शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि श्रसुर म्लेच्छ लोग हेलवा बोलते थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द श्ररुर भाषा के हन्पलेता: (परमातमा) का रूपान्तर हैं। इस प्रकार श्रसुर शब्द शुरु में स्पष्टत: श्ररशुर लोगों का श्रीर म्लेच्छ उन के राजाश्रों का वाचक था; बाद में वे शब्द विस्तृत श्रर्था में बर्चे जाने लगे जैसे श्रव यवन शब्द बर्ची जाता है। जायसवाल के इस मत को भएडारकर ने भी स्वीकार किया है?।

श्राह्युरों के साथ श्रार्यावर्त्त के सम्पर्क का एक बड़ा प्रमाण दोनों देशों के ज्यातिषशास्त्र की तुलना से मिलता है। वंकटेश बापूजी केतकर का मत है कि भारतवासियों ने देव (फिलित ज्योतिष) भले ही यूनानियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय श्रीर यूनानी दोनों ने श्राह्युरों से सोखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरो शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों को कालगणना श्रीर ज्यांतिष में श्रानेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है। सूर्यसिद्धान्त (१ २—४) में लिखा है कि कृतयुग के श्रान्त में मय नामक श्राह्युर ने बड़ा तप किया जिस से

१ 🤻 ज्वाइटशिक्ट, ६८ ( १६१४ ), ए० ७१६-२० ।

श्वाकाव त्या ० ५० १४१।

प्रसन्न हो कर सूर्य भगवान् ने उसे यहाँ का चरित बतलाया । उसी भयासुर के तप के विषय में शाकल्योक ब्रह्मसिद्धान्त में लिखा है—

> मूभिकचाहादरोऽब्दे लंकायाः शक् च शास्मस्ने । मयाय प्रथमे प्रश्ने सूर्यवास्यमिदं भवेत्॥

( १, १६८)

श्रर्थात् मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा-न्तर-रेखा भूमिपरिवि की 🛟 अर्थात् ३०° पूरव है। आजकल बाबुल और लंका का अन्तर ३१°१५' है, पर काल्दी और अश्शुर लोगों के पुराने तुलांश-मान के अनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि शाल्मलदीप बाबुल देश का नाम था। ८५ ई • पू० में उसे काल्दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर श्राश्चार साम्राज्य की नीव डाली थी; केतकर का अन्दाज है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा। सूर्यसिद्धान्त के श्रारशुर-मूलक होने के श्रान्य श्रानेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तप्रन्थों की रचना के समय ( तीसरी-छठी शताब्दी ई॰ ) मयासुर को एक श्रश्शुर महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का जीव। महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रशस्थ भी उसी मयासुर की बनाई कहो गई है। अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या (स्थापत्य, भवननिर्माण-कला) में भी बड़े प्रवीण थे, और भारतीय आर्यी ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत होता है। सिद्धान्त-प्रन्थों के समय मयासुर को क्रत-युग के अन्त में हुआ माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने के लिए अभी तक कोई साधन नहीं है। शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म-

१. इंडियन ऐन्ड फ़ीरिन क्रीनीलोजी (भारतीय भीर विदेशी कालगणना) जि॰ बं॰ रा॰ ए॰ सो॰, सं॰ ७४ म (भितिरिक्त मंक ), १६२३, ए॰ १४६-६२।

सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर-विषयक त्रातुश्रुति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती।

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने उन्नत ज्योतिष जैस श्रश्चारों से सीखा था, वैसे ही श्रारम्भिक काल में पहले काल्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्यातिष का ज्ञान पाया था। श्रार्थावर्त्त का सब से पहला पश्चाङ्ग वैदिक पश्चाङ्ग था। उस के बाद हमारे देश में श्रार्थ पश्चाङ्ग चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा । केतकर का कहना है कि काल्दी श्रौर मिस्र में ८ वीं शताब्दी ई० पू० से चलने वाला नबोनस्सर का पश्चाङ्ग ठीक वही है । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गणना उसी नबोनस्सर-पञ्चाङ्ग के श्रमुसार थी। श्रौर क्योंकि वह श्रार्थावर्त्त में काल्दी श्रौर भिस्न की अपेता चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए श्रार्थावर्त्त से ही उन देशों में गया।

ज्योतिष-शास्त्र से बिलकुल अनिमज्ञ होने के कारण मैं केतकर की खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकना हूँ; साधारण रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं।

जायसवाल ने सुप्पारक जातक (४६३) के भौगोलिक ज्ञान से भी वहीं बात सिद्ध करने की चेष्टा को है। उस जातक की ऋतीतवत्थु यह है कि भक्षकच्छ के कई सो व्यापारी एक जहाज़ ले कर श्रीर सुप्पारक नामी एक श्रादमी को अपना निम्यामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा को चले। सात दिन का श्राच्छी यात्रा के बाद उन्हें ऋकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन

१. वहीं, ए॰ १०७-११४, १४८।

की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( श्रक्कृते महासागर ) के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) की सी नाक वाली श्रादम-कद मळ्ळियाँ ड्रविकयाँ लगातीं थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल समुद्द है। उस समुद्र में वश्र पैदा होता था। उस के बाद वे श्राग्मिमाल समुद्द में पहुँचे जो जलती श्राग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में सोना पाया जाता था। फिर दिषमाल समुद्द श्राया जिस का पानी दूध या दही की तरह भलकता था, श्रीर जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली समुद्द श्राया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, श्रीर जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के श्रागे वे नळमाल समुद्द में पहुँचे जो नळ के वन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था। श्रम्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं श्रीर घोर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुप्पारक ने बताया वह वलभामुस समुद्द है, जिस में पड़ कर लौटना श्रसम्भव है। उस नाव पर सात सौ श्रादमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुप्पारक स्वयं बोधिसन्त्व था, श्रीर श्रपनी सचिकिरिय ( सत्य-किया) से उस ने नाव को वापिस किया।

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः और और कारणों से पड़े होंगे, और उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुभक्कड़ों ने बना लीं। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हैं। खुरमाली समुद्र आधुनिक फारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने वाले बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूजते थे, और खुर भी एक बाबुली देवता था जिस का नाम राजा खम्मुराबी (लग० २२०० ई० पू०) के अभिलेखों में पाया गया है। दिषमाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी मोटी मोटी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रक्न के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है। अगिमाल उन दोनों के बीच अदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा। चौथा समुद्र

कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; इस से नील नदी के निकास के देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अभिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक न्विया को कुशद्वीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण कर के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। नृत्विया का नाम कुशद्वी। वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था सो वहाँ के अभिलेखों से सिद्ध हा चुका है। नक्ष्माल समुद्र का अर्थ जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा। आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, और इस प्रकार 'भू'-मध्यसागर और लाल सागर को नील नदी हारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में ज़रूर थी, पर ई० पू० की पहली सहसाबदी में—६०९ ई० पू० तक्क— न रही थी। वलमामुस समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुस्वी-समुद्र है, और जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ 'भू'-मध्यसागर का पूरवी भाग है?।

श्चन्त में भारतीय श्चौर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है (ऊपर क्ष १४ उ) उस के श्राधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीन काल में सम्पर्क मानते हैं। जिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत से विद्वान भी मानते हैं। किनिगहाम का कहना था कि शेबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, श्चौर भारतवासी जिस प्रकार सोलह सौ भील पूर्व जावा में श्चपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पिन्छम तरफ भीर। मिस्र और रोबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा भारतवर्ष श्चौर शेबा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना जाता है ।

१, ज० वि० श्रो॰ रि॰ मो० १६२०, ए॰ १६३ प्र।

२, कौइन्स स्रॉव पन्श्येट इन्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ए० ६६-१९ ।

टेलर—श्राल्फाबेट (वर्णमाबा), बि०२, ए०३१४।

### \* १९. पौर-जानपद

जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावर्त के राज्यों में पौर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी । उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण (लग० ५०० ई० पू०) आदि में दोरजानपदः या पौरः और जानपदः शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस लिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए। खारवेल (नीचे §\$ १५१, १५३) के अभिलेख में भी राजा के पौर जान रद को अनुग्रह या कानूनी रियायतें देने का उल्लेख है।

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसक्षी नहीं हुई। प्रो० विनयकुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायण आदि के उल्लेखां में केवल जातविकवचनम् है, श्रीर वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुआं के राजनैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासतापरक रुभान सूचित करते हैं, श्रीविक कुश्र नहीं? । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रा० सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल को स्थापना कुछ और बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उद्याया जा सकता।

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्ञवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन टोका मित्र मिश्र-कृत वीरिमित्रोदय की विवेचना में हैं। मिन मिश्र ने बृहस्पति का यह श्लोक उद्भृत किया है—

इ हिं• रा० घ० २७-२८।

२. पोलिबिकल इन्स्डीटच शम्स पेन्ड थियरीज़ श्रॉव दि हिन्दूज़ (हिन्दुमों की राजनैतिक संस्थायें मीर स्थापनायें). बाइपज़िंग १६२२, प्र० ७३-७२।

#### ब्रामो देशश्च यरकुर्यास्तस्यक्षेच्यं परस्परम् । राजाविरोधिधर्मार्थं संविश्पत्रं वदन्ति तत्॥

श्रर्थात्, प्राम श्रौर देश परस्पर मिल कर राजा के श्रविरुद्ध जो धर्म-विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं। इस से सिद्ध है कि समूचा देश (जनपद) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था।

उसी लेखक का फिर कहना है कि पीरः पुरवासिना समूहः - पौर पुरवा-सियों के समृह को कहते हैं —, ऋौर समृह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा में एक संगठित संस्था (निकाय) के अर्थ में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के अर्थ में। इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं। चण्डेश्वर के विवादरकाकर में कात्यायन श्रीर बृहस्पित के मत उद्धृत हैं, जिन में गए। पाषराड पूग त्रात श्रेणि आदि समूहस्य वर्गें का, विणिज आदि के समूह पूग का, समूहों के धर्म (कानून) का, श्रीर समूह श्रीर उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। समूहस्या वर्गाः का ऋर्थ चराडेश्वर ने किया है— मिलिताः । फिर वीरमित्रोदय में कहा है कि प्राम, पौर, गए और श्रेणि के लोग सब वर्गी हाते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पार एक समृह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष (२,८,१८) में प्रकृति शब्द के दो अर्थ दिये हैं—(१) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) पौरों को श्रेशियाँ। उस को टीका में चोरस्वामी उसी कात्यायन का वचन उद्धृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं—अमात्य और पौर। श्रर्थात जिस श्रथं में कात्यायन पौराः कहता है, उसी श्रर्थ में श्रमर ने पौराणां श्रेणयः कहा है । इस प्रकार पौराः की व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात् समृहस्थ पौर—यानी पौर निकाय है।

टीकाकारों को इन व्याख्याश्रों को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसी वीरिमत्रोदय में बृहस्पति का एक श्रीर उद्धरण है— देशस्थित्यातुमानेन नैगमातुमतेन वा। कियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्तु बाध्यते॥

इस में देश (जनपद) की स्थिति (ठहराव) का उल्लेख है; किन्तु स्थिति का श्रर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे सिन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है—

यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् ! विसंवदेशरो लोभात्तं राष्ट्राद्विश्रवासयेत्॥ ( ८. २१६ )

—"प्राम श्रौर देश के संघों की सचाई के साथ संविद् कर के जो मनुष्य लोभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे।"

यहाँ देश (जनपद) के संघ श्रीर उस संघ की संवित् (ठहराव) का स्पष्ट उल्लेख है; इस से श्राधिक क्या चाहिए? इसे ध्यान में रखते हुए श्रव मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये—

जातिज्ञानपदान् धर्मान् श्रेणीधर्मांश्च धर्मवित्।
समीच्य कुलधर्मांश्च स्वधम्मं प्रतिपादयेत्॥
( ८. ४१ )

जानपद धर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों का उल्लेख है, दूसरे देश-संघ की संवित् होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्धरण से निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था ?

धर्मशास्त्रों से खोर पहल की अर्थशास्त्र को गवाही है। कौटिल्य देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म (देश जाति कुल के संघों के समय का न बिगड़ने देना) (पृ० १७३) को विवेचना करता, और फिर प्राम-संघ आदि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (पृ० ४००)। जाति कुल और प्राम के संघों से उन की संस्थायें ही समभी जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं होता ?

कौटिल्य से भी पहले की फिर गीतम धर्मसूत्र की गवाही है। श्रभिवादन श्रौर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा श्रादि यदि श्रपने से वय में छोटे हों तो उन के श्राने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े होना चाहिए, श्रार्य वय में छोटा भी हो तो श्रुद्र को उस के श्राने पर उसी प्रकार उठना चाहिए, श्रुद्र भले ही श्रम्सी बरस से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पूर्व पौर हो तो उस के श्राने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए (६ ९—११)। यहाँ पूर्व: पौरः का श्रर्थ क्या 'भूतपूर्व शहराती' हो सकता है ? श्रम्सी बरस से बड़े श्रुद्र के सामने उन्न में छोटा श्रार्य उठे यह बात समभ में श्रा सकती है, किन्तु उम्न में भी छोटे श्रुद्र के सामने जब श्रार्य को उठने को कहा जाता है तब उस श्रुद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा सत्कार-भाजन बन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का श्रौर कोई श्रर्थ नहीं हो सकता।

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वैदिक और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था करूर थी; उस का ठीक ठीक रूप श्रामी तक हम नहीं जान पाये। विस्विसार का गामिक-सिन्नपात क्या वही जानपद संस्था न थी? उस जुटाव के लिए सिन्नपतन और उपसंक्रमण शब्द बर्त्ते गये हैं, जो पालि वाङ्मय में हमेशा सुसंगठित संस्थात्रों के जुटात्र के लिए प्रयुक्त होते हैं (जैसे जातक, ४. १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सन्नियतन )।

समय स्थिति ख्रौर संवित् शब्द हमारे वाङ्मय ख्रौर इतिहास में ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यल किया है कि संवित् केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं॰ रा॰ २, पृ० १०६-७)। किन्तु इस ख्रंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में यदि कुछ भेद रहा हो तो ख्रभी तक हम उसे नहीं जानते।

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में विश्वास वाङ्मय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से मिली एक भिट्टी की मोहर वे उन के मत को आश्चर्य-जनक पृष्टि की है। वह मोहर सन् १९२०-२१ की खुदाई में निकलो थी, और उस पर गुप्त-युग की लिपि में लिखा है—पुरिकाश्रामजानपदस्य—पुरिका के प्रामों के जानपद की। आन्ध्रों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इं० आ० १९२९, पृ० १३९-४०)। इस मोहर के आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना होगा।

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद हैं जो कि नीचे \$\$ १४२ ऋ-१४३ ऋ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना चाहिए।

## \* २०. क्षत्रियों श्रीर ब्राह्मणों का संघर्ष ?

हिन्दुत्रों की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की श्रन्य सब मानव संस्थाश्रों की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाश्रों के भी मुफ्त में ही जात श्रीर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ्त में ही जात-भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहां ब्राह्मण चित्रय कुटुम्बी या कुम्भकार श्रादि शब्द हों, उन का श्रश्च बिना विचारे श्रीर बिना प्रसंग देखे ब्राह्मण जात चित्रय जात कुनबी जात कुम्हार जात श्रादि न कर देना चाहिए। किन्तु बड़े बड़े विद्वान् भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर घोनसख जातक (३५३) की यह श्रातीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त राज्य करता था तब तक्कसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ख श्राचरिय (जगत्प्रसिद्ध श्राचार्य) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के श्रानेक खत्तिय माणव श्रीर ब्राह्मण माणव उन के पास जा कर शिल्प प्रहण करते थे (जि०३, पृ०१५८)। माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणवक (पंजाबी मुख्डा) श्रार्थात् कुमार के श्रर्थ में है; किन्तु श्रंप्रेजी श्रानुवादकों ने वहाँ मुक्त में ही चित्रय जात श्रीर ब्राह्मण जात बना डाली है! इसी प्रचित्तत भ्रम के कारण श्राधु-निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है।

जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रमिवकास की अवस्थाओं का सब से अधिक युक्तिसंगत और संचिप्त विवेचन जो मेरी नजर में पड़ा है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में हैं। मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि एक आध जगह डा० मजूमदार भी प्रचित्त भ्रम में पड़ कर सामाजिक कँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब चित्रयों और ब्राह्मणों में परस्पर संघर्ष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बड़ा कहते पर चित्रय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में चित्रय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण अपनी चतुराई और धूर्तता से बड़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के जितने उदारहण दिये हैं, उन में से एक में भी मुक्ते वैसा संघर्ष नहीं दीख पड़ा; बल्कि समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला।

यदि वैसा संघर्ष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कीन सा साधन था जिस से वे चित्रयों को पछाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशिक का उल्लेख करते हैं, पर चित्रयों की राजशिक से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वयं चित्रयों को भी ? डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि चित्रय ब्राह्मण की बेटी को नहीं लेते, वे चित्रय श्रीर ब्राह्मणी या ब्राह्मण श्रीर चित्रया की सन्तान को श्रपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण चित्रयों की बेटी को श्रादरपूर्वक लेते श्रीर वैसी मिश्रित सन्तान को श्रपने में श्रादरपूर्वक शामिल करते हैं। मेरी विनम्न सम्मित में ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मणों का नीची जात होना या चित्रयों ब्राह्मणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता। उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। श्रीर वह यह कि चित्रयों में श्रपनी कुलीनता श्रीर गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, श्रीर ब्राह्मणों ने वह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, श्रीर इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पका न हो सका। ऐसा होना सर्वथा स्वामाविक था, क्योंकि चित्रय एक स्वामाविक उँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणि कृत्रिम थी।

## \* २१. बडली का अभिलेख और पिच्छिम भारत में जैन धर्म के प्रचार की प्राचीनता

राजपूताना-म्यूजियम अजमेर में बडलो-गाँव से उपलब्ध एक दूटे सफेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अजरों में निम्नलिखित खरिडत लेख है—

> वीराय भगवत चतुर सीतिव से माभ मिके · ·

अर्थात् "भगवान् वीर के लिए "८४ वें बरस में "मध्यमिका कं "।"

श्रद्धेय श्रोमा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिच्चा का श्रारम्भ इसी लेख से कराया था। प्रा० लि० मा० प्र० २-३ पर भी उन्हों ने उस का उल्लेख किया है। विद्वानों का ध्यान श्रमी तक उस की श्रोर नहीं गया; किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्र का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल में पिच्छम भारत में एक बाकायदा संवत् की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संवतों के रहने की सम्भावना है—वीर संवत् या नन्द संवत्। यदि ८४ वां बरस वीर संवत् का हो तो महावोर के बाद की पहली हो शताब्दी में, श्रीर यदि नन्द संवत् (दे० नीचे अ २२ श्री) का हो तो वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में मध्यमिका (जिसे चिच्चौड़ के पास श्राधुनिक नगरी के खँडहर सूचित करते हैं) श्रर्थात दिक्खनपूरव राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है।

उस लेख का सम्पादन पपित्राफिया इंडिका में हो जाना अभीष्ट है ।

# 📽 २२ शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्यायें

भगवान् बुद्ध के समय से पौराणिक श्रनुश्रुति के श्रितिरक्त बौद्ध श्रौर जैन श्रनुश्रुति भो हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है। स्व० श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक श्रध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, श्रौर पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीज ऑव दि कलि एज (कलियुग के वंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था

१. यह बिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस बेख की तरफ़ दिखाया, और उन्हों ने भोका जी से बेख की छाप मँगा कर जठ वि० स्रोठ रि० स्रोठ, १६३०, में उस का सम्पादन कर दिया है।

(श्राक्सफर्ड, १९१३)। जायसवाल जी ने उस कार्य को श्रीर त्रागे बढ़ा कर पौराणिक के साथ बौद्ध और जैन श्रनुश्रुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना-त्मक श्रध्ययन से शैशनाक श्रीर नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा ढाँचा खड़ा किया ( ज० बि० ऋो० रि० सो० १, पृ० ६८—११५ )। उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमात्रों और उन पर के समकालीन छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया (वहीं, जि० ५, पृ० ८८ प्र, ५५०-५१: जि०६, पृ०१७३ प्र)। तो भी ऋभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ श्रस्पद्दता धुंधलापन श्रौर विवाद बाकी है, श्रनेक समस्यायें हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुश्रुति की उपेत्ता और अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल दिक्खनी (सिंहलो) बौद्ध अनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिगामों को स्वीकार नहीं करता। शैशनाक राजास्रों की प्रतिमात्रों के विषय में भी बड़ा विवाद हैं। रूपरेखा में मैंने जायसवाल जी का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने उन की स्थापनाओं को आरजी तौर से ही माना है। कई विवाद्यस्त प्रश्नों के विषय में मेरो तसल्ली नहीं हो पाई। इस इतिहास के धुँधलेपन अस्पष्टता श्रीर विवाद की दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर ने जिस शैंली से आदिम काल के इतिहास की छानवीन की है, उसी शैली का प्रयोग परीचित्-नन्द-काल के लिए भी किया जाय। इस युग के लिए पहले युगों से कहीं ऋधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के युग के लिए उत्तर वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाङ्मय की सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रातिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त क्रमशः किन स्थापनाश्चों पर श्चाश्रित है, श्रौर उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादमस्त है, सो संचोप में स्पष्ट करने का यह यहाँ किया जाता है। नीचे के पृष्ठों में जहाँ प्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ जल्बिल खोल रिल्सोल की जिल्दों से अभिप्राय है।

### श्र. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादिष्टप्पणी के रूप में

पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में बाईद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य किया। किन्तु प्रद्योत वंश अवन्ति में राज्य करता था, और शैशुनाकों का समकालीन था। जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिहास में आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था। उसके अन्त में यह पाठ था—

ःःः स (त ?) स्युतो नन्दिवर्धनः । इस्ता तेषां यशः कृत्स्नं शिश्चनाको भविष्यति ।

यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शेशुनाक (शिशुनाक वंशज), और वह निद-वर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों ने यह न समक्त कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और निन्द्वर्धन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समक्त कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववर्ती मान लिया, और उन के बृत्तान्त को बाईद्रथों और शैशुनाकों के बीच रख दिया।

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त को पुराण-फाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलक्षाने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है।

# इ. दर्शक = नागदासक ?

सिंहल की बौद्ध अनुश्रुति के दो प्रनथ बहुत प्रसिद्ध हैं --दीपवंस (= द्वीपवंश अर्थात् सिंहल द्वीप के राजवंश ) श्रीर महावंस । दीपवंस का संकलन अंदाजन चौथी शताब्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुश्रुति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा।

विद्यमान दिक्खनी बौद्ध (सिंहली श्रीर बरमी) श्रनुश्रुति में श्रजात-शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दीपवंस में उदयी के ठीक बाद नागदासक है, किन्तु महावंस श्रीर बरमी श्रनुश्रुति में उदयी के बाद श्रनुकद्ध श्रीर मुंड, श्रीर तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध श्रनुश्रुति के प्रनथ दिन्यावदान में मुख्ड के बाद काकवर्णि का नाम है। पुराणों में श्रजातशत्रु श्रौर उदयी के बीच दर्शक है। जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दर्शक शिशुनाग (=शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष जरूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्स (बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया) का नाम भी दर्शक था। काकवार्ण भी दर्शक का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार ।शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्शि कहला सकता है। यदि नाग-दासक = दर्शक = काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति उसे रालती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम् से दशंक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। प्रा० देवदत्त रा० भएडारकर भी नागदासक और दर्शक को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दर्शक को यदि श्रजातशत्रु का बेटा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के वय में उस का दर्शक की बहन पद्मावती को व्याहना सर्वेथा ऋसंगत है, और भास ने अपने समय की ग़लत अनुश्रुति का अनुसरण किया है (का॰ ब्या॰ पृ॰ ६९-७०)। किन्तु वैसे व्याह में असंगति भले ही रही हो, कठिनाई तो कुछ न थी। उसी जमाने में श्रजातशत्रु से हार या जीत कर आये बूढ़े राजा प्रसेनजित् के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्टी की सोलह बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं (जातक ३. ४०५-६)।

बौद्ध अनुश्रुति में अजातशत्रु को पितृघाती कहा है, महावंस में लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, और नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा मानते हैं, वह कई अंशों में बुद्ध के प्रतिद्वन्द्वी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा।

उस के वंशजों के पितृघात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी को गर्गसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र प्रनथ है, उत्तटा धर्मात्मा कहा है।

# उ. त्रानुरुद्ध स्रोर मुएड की सत्ता

महांवस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुख्ड राजाओं के नाम हैं। दिन्यावदान में भी मुख्ड का नाम है। तिन्वती अनुश्रुति (लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के आधार पर तिन्वती भाषा में लिखी गई) में अजातशत्रु के बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध और मुंड तीनों गिने गये हैं। मुख्ड की सत्ता अंगुत्तर निकाय, ५. ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वै के बजाय दश दी पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गीण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों—अर्थात कई भाइयों ने एक के बाद दूसरे राज्य किया हो—, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला देते हैं। पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बौद्ध अनुश्रुति

में केवल १६। फलत: उद्यी के राज्य-काल में अनुरुद्ध और मुंड के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं।

# ऋ. शिशुनाक विम्बिसार का पूर्वज या नागदासक का अमात्य ?

सब से ऋधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध ऋनुश्रुति बिम्बिसार से शुरू होती है, उस के पूर्वजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दिक्खनी बौद्ध अनुश्रुति में उलटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य और कालाशोक का पिता कहा है। उस के अनुसार पाँच पितृघातियों के पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले शिशुनाक को बाईद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गदी पर बैठाया था, यह बात पुराखों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध श्रमुश्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा (दर्शक) का विशेषण था, जो बाद में एक पृथक राजा बन गया, श्रीर पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गईं। प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का ऋर्थ केवल यह है कि वह शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग बिम्बिसार का पूर्वेज था, इस का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के प्रन्थ गर्गसंहिता के युगपुराण नामक अध्याय में उदयी को शिशुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति ( दिन्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाग का कहीं नाम नहीं है।

परखम गाँव से पाई गई मथुरा श्रद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के श्रमिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे श्रजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनांग शब्द प्राकृत शेनासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनुश्रुति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भएडारकर विम्बिसार को ही वंशस्थापक मानते हैं। डा० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम हर्यद्व कुल ढ़ंढ़ निकाला है (इं० हि० का० १.१)।

# लृ. श्रवन्ति का त्राज श्रोर नन्दिवर्धन = मगध का श्रज उदयी श्रोर नन्दिवर्धन

पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से श्रालग कर के कोष्टक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों वंश निन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। और दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवर्धन श्रीर मगध का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं। श्रन्त में स्पष्ट रूप से श्रवन्ति के नन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम-कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा श्रवन्ति का विजय तो निश्चित है ही। इसी से सन् १९१५ में जायसवाल ने यह परिएाम निकाला था कि मगध के राजात्रों में से नन्दिवर्धन ने ही श्रवन्ति को जीता। जैन प्रन्थों के श्रतसार श्रवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वंश ने राज्य किया। नन्दि-वर्धन नन्द कहलाता था, सो श्रागे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का नाम वर्त्तिवर्धन भी है।

श्रवन्ति के वंश में पुराण के श्रनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक श्रीर उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद श्रीर एक राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक था, और मुच्छकिक के अनुसार पालक को गही से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आर्थक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आर्यक का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आर्यक का बेटा रहा होगा, श्रीर कई प्रतियों में जो श्रजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से

होगा। उधर मगध के वंश में उदयी के बजाय श्रीमद्भागवत पुराण में अजय (अज का अपपाठ) लिखा है, और निन्द्वर्धन को आजय लिखा है, जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायसवाल को यह नहीं सूमा। सन् १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता-अद्भुतालय में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की और दूसरी वर्त्तनन्दी की निकली। तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक भी वही है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब निन्द्वर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्त्तवर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्त्तवर्धन का अथ सममा गया (ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, पृ० ९६.९७, ५२२—२६)। यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है।

## ए. शैशुनाक प्रतिमायें

पटना की बस्ती अगम कुर्आं से सन् १८१२ में दो आदमकद मूर्त्तयाँ भिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरल किनगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें यत्तों की मूर्त्तियाँ कहा। सन् १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है—

### भगे अचो छोनीधीशे

—भगवान् अजः क्षेष्यधीशः, अर्थात् श्रीमान् अज पृथ्वीपति; और बेसिर वाली पर

#### सपखते वटनन्दी

—सर्वक्ते वर्तनन्दी —सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वर्त्तनन्दी। इस विषय पर भारी विवाद हुन्ना। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी ईसवी की यच-मूर्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों का यह मत था कि वह कला भारत में पारस से मौर्य काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य जिल्छा (पालिश) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध हुन्ना। चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-रूसरी शताब्दी ई० की मानी जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़ें जाय, और इन अचरों को मौर्य माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्ता लगता है कि भारतीय ब्राह्मी लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकती है, क्योंकि उक्त कल्पना के अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक सादश्य होना चाहिए, जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर ॐ १४ उ )।

इसी विवाद में एक विद्वान् ने परखम-मूर्त्त की पटना-मूर्त्तियों से सहशता की त्रोर ध्यान दिलाया; त्रौर जायसवाल ने जब उस पर के श्रामिलेख का पढ़ा तो वह भी कुणिक शेवािसनाम मामधों के राजा अजातशत्रु की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यत्त-मूर्त्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमात्र्यों के उद्धार से पैरािणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही हैं। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन आविष्कारों से चोट लगी।

यहाँ संन्नेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास बैनर्जी ने उन्हें शैशुनाक राजाश्चों की समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय छोनीविको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप के बजाय सब पढ़ा, जिस से अर्थ में कोई भेद नहीं होता। उन का कहना था कि राजाओं के नामों—अची और वटनन्दी—के पाठ के विषय में दो मत हो ही नहीं सकते। उन का मुख्य मतभेद यह था कि वे अभिलेखों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे (वहीं, पृ० २१०-१४)। लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट सिमथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आप्रहपूर्वक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बार्नेट ने कहा कि अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को २००ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्याकरण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा (क) मने अच छनीविक (ख) यखत वटनन्दी। अपने पाठों का कुछ अर्थ उन्हों ने न बताया, अच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु शैद्युनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया।

प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द श्रौर श्रौर डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार को भी जायसवाल का मत पसन्द नहीं श्राया। केवल यहां दो विद्वान हैं जिन्हों ने श्राभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो॰ चन्द के मत में पाठ कमशः यों हैं—(क) मग श्रचछनीविक (—भगवान् श्रच्यनीविकः—कुबेर) (ख) यस सर्वट नन्दी (—यच्च "नन्दी)। डा॰ मजूमदार के पाठ यों हैं—(क) गते [यसे] लेच्छई [वि] ४०, ४ (लिच्छवियों का सं॰ ४४ बीतने पर), (ख) यसे सं विजनं ७० (यच्च, सं॰ विजयों का ७०)। डा॰ मजूमदार ने लिखा कि पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं श्रजय है, श्रीर श्राजेय से भी श्रज का श्रनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का श्रर्थ श्रजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान बुइलर के श्रनुयायी होने के कारण श्रमिजेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है।

जायसवाल ने बार्नेट के एक एक आन्नेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि कला की दृष्टि से प्रतिमायें मौर्य काल के पीछे की हैं; उन पर जिलश्र (पौलिश) भी मौर्यकालीन है। तो भी उन के अभिलेखों की लिपि बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस कारण वे श्रभिलेख भी पीछे के। किन्तु प्रतिमाश्रों की पीठ पर दुपट्टे की सलवटों की धारियाँ लेखों के श्रवरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकत्ते के एक युरोपियन मुर्त्तितत्तक मि० घीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के श्रमिप्राय का कुछ पता न था। मि० प्रीन ने प्रतिमात्रों की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अक्स सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमात्रों को आप्रदृपूर्वक प्राङ्मीर्य-कालीन कहा। किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्रीयुत ऋधेंन्दुकुमार गांगुलि ने यत्त-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राङमीर्य हों तो भी वे यत्त-मृत्तियाँ ही हैं, च्यौर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यत्त-मूर्तियाँ हैं तब उन्हों ने राजाओं के नाम खोद डाले !

प्रो० चन्द श्रौर डा० मजूमदार की श्रापित्तयों के विषय में जायसवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाल। चए भर के लिए भी न मानेगा कि श्रचल = श्रच्य, श्रौर 'श्रजय का बेटा = श्राजेय' वहीं कहेगा जिसे व्याकरए की यह श्रारम्भिक बात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते।

इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा—श्रजातशश्रु वाली—का उद्धार हुआ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति

प्रकट की, केवल वह नन्दी का अर्थ बात्य नन्दी किया। समूचा विवाद जिले को कि ति की कि पे, पृठ परिन्—पहंप में हैं। प्रोठ चन्द और डा॰ मजूमदार के लेख इं॰ क्रा॰ १९१९ पृठ २५—३६ पर हैं, तथा श्रीयुत गांगुलि का मैडने रिन्यू में। बाद में पंठ गौरीशंकर हीराचन्द भोमा और पं० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमित प्रकट की (ना॰ प्र॰ प० १ पृठ ७९), और डा॰ मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत् पढ़े थे, श्रोमा जी ने उन पाठों को दुःसाहस कहा। हरप्रसाद शास्त्री, आमा और बैनर्जी जैसे प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों की बड़ी कीमत है। कला को दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की सहमित होना उस से कम कीमती नहीं है। दूसरे वर्ष जायसवाल ने अजातशत्र की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस आधार पर बुइलर की स्थापना की आमूल आलोचना की (वहीं जि० ६, पृ० १७३ प्र)। तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला नहीं हुआ।

## ऐ. कालाशोक = नन्दिवर्धन ?

कालाशोक और निन्द्वर्धन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल ने १९१५ में की थी। सभी बौद्ध प्रन्थों ने वैशाली में भिक्खु यश की चेष्टा से ५०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और उस की तिथि विभिन्न प्रन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पीराणिक काल-गणनानुसार उस समय निन्द्वर्धन राज्य करता था। बौद्ध प्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से निन्द्वर्धन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दोखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिक्कुओं की सभा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में जुटाई। फलतः नन्दी = कालाशोक। दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया। उस के सामने नन्दी और कामाशोक दोनों नामों-विषयक अनुश्रुतियाँ

थीं। दोनों की एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतनी अनुश्रुति (रौकहिल की लाइफ़ ऑव दि बुद्ध में) के अनुसार भी नन्द के राज्य में संगीति हुई थी। हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था।

नन्दिवर्धन ने श्रवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख से (नीचे §§ १५१, १५३) नन्द द्वारा किलंग जीता जाना प्रकट है। पाटिलपुत्र में नन्द की सभा में पाणिनि के श्राने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता है कि नन्द का सम्बन्ध श्रकगान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के श्रवसार कामाशोक ने दिक्खनपूरबी तथा पिच्छमी समुद्र-तट के देशों (किलंग श्रीर श्रवन्ति) को जीता, श्रीर हिमालय के प्रदेशों का दिग्वजय भी किया था; कश्मीर श्रीर पड़ोस के प्रदेश उस के श्रधीन थे। इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ट होती है।

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल (= संहारी )-अशोक का दूसरा नाम है।

# श्रो. पूर्व नन्द श्रोर नव नन्द

श्रब हम पूर्व नन्दों श्रीर नव नन्दों को बात को ले सकते हैं।

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मीर्य से पहले नन्दों का राज्य था, नन्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापद्म नन्द था, दूसरी में उस के आठ बेटे। ये सब मिला कर नव (नौ) नन्द थे। वायु पु॰ में महापद्म नन्द का राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणों में महापद्म के ८८ वर्ष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्दों के १०० वर्ष राज्य करने की अनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि अनुश्रुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रुति की आन्त ज्याख्या पर निर्भर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्द का अर्थ है नये नन्द, न कि नौ नन्द। सौ वर्ष नन्दों का राज्य था यह बात

सूचित करती है कि नन्दों में कुछ श्रीर राजाश्रों की गिनती भी थी। १९१५ में जायसवाल का यह विचार था कि नन्दिवर्धन श्रीर महानन्दी का श्रसल नाम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का भ्रान्त रूप होगा ( पृ० ८१ ), तथा सौ वर्ष की गिनती नन्द-वर्षन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नन्दिवर्धन से अपनितम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० का अर्थ लगभग १००, या यह अनुश्रुति भ्रान्त है। किन्तु १९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकलने पर नन्दी नाम तो निश्चित हो गया, श्रीर जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( पृ० ९७ )। १०० वर्ष के हिसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार ज्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष नव नन्दों के ऋौर बाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पूर्ववर्ती श्चनुरुद्ध श्रीर मुण्ड भी, जो शायद उस के भाई थे, श्रीर जिन के १७ वर्ष पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३+ १७ = १०० वर्ष पूर्व नम्दों के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं है ( पृ० ९८ )।

यह व्याख्या कै।शालपूर्ण है, किन्तु मुक्ते इस से पूरा सन्तोष नहीं होता। नन्दों के सौ वर्ष की बात स्वयं धुँधली ख्रौर अस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है।

(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुश्रृति से सिद्ध होती है। जैन अनु-श्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्दों ने १५५ वर्ष राज्य किया। स्पष्टतः वे श्रज उदयी श्रीर उस के वंशजों को नन्द राजा कहते हैं ( जि० १ पृ० १०२; जि० ५ पृ० ९८, १००, ५२४) । उन के नन्दों के १५५ वर्ष=पुराण वाले नन्दों के १२३ वर्ष+उदयी के ३२ वर्ष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रुति की सहायता से उदयी के १५ + अनुरूद्ध ९ + मुरुड के ८ वर्ष सिद्ध होते हैं )। जैन अनुश्रुति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से प्रतीत होता है कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वर्ष में अवन्ति

को ले तिया था। हेम वन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द कहता है (जि॰ ५, पु० ५२४)। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द को एक बनन में नव नन्द कहा गया है—दिजो वरकिचरित्यासीन नवनन्दं स शंसित (वहीं पृ० ९८)।

(३) इस के अतिरिक्त यह समभा गया था कि खारवेल का अभिलेख भी नित्वर्धन = नन्द सिद्ध करता है। सन् १९१७ में जब जायसवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन गुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 'मीर्य काल १६५' पढ़ा, जो खारवेल के राज्य का १३ वाँ वर्ष था। उसी लेख में खारवेल के ५वें वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द राजा का उल्लेख है—नन्दराजितवससते। घाटितम् " इत्यादि, जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस वर्ष अपनी राजधानी में लाया। चन्द्रगुप्त मीर्य का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और स्मिथ के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मीर्य सं० १५७ (खारवेल का ५वां वर्ष) = १६९ या १६५ ई० पू०; और नन्द राजा का समय = ४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दि-वर्धन नहीं तो कौन हो सकता था? (राखालदास बैनर्जी—ज० वि० ओ० रि० सो० ३, ए० ४९८-९९)।

किन्तु बाद में एक तो 'मौर्य काल १६५' वाला पाठ स्वयं जायसवाल ने झोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही रहता है। दूसरे नन्दराजितवससत "का अर्थ डा० स्टेन कोना ने किया—नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर " । तिवससत का अर्थ सं० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनी के मत में वह वीर-संवत् है। तब १०३ वीर सं० = ४४२ ई० पू० में (कोनी के हिसाब से ४२४ में, क्योंकि उन्हों ने वीर-संवत् का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है, नन्द राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया,

अर्थात् ४२३ ई० पू० से (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर: यदि कोनी ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्दों के आरम्भ श्रीर ४२४ ई० पू० में नन्दों की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या तो परम्परागत बीर-संवत् गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली बात में कुछ गलती है, भौर जैन अनुश्रुति के नन्दों के १५५ वर्ष वाली बात अधिक ठीक है ( ऐक्टा श्रोरियंटेलिया १, पू० १२ प्र )।

श्रागे डा० कोनी मेरुतुङ्ग श्रीर श्रन्य जैन लेखकों की कालगणनापरक गाथाश्रोंर पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दों का राज्य ..... इत्यादि का मूल रूप और अर्थ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० १५५ तक नन्दों का : इत्यादि ? यहाँ डा॰ कोनी स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मौर्यों के १०८ वर्ष, पुष्यमित्र के ३० वर्ष...' का श्रर्थ क्या मौर्यी का श्रन्त १०८ वीर सं० में ...... इत्यादि होगा ?

स्वारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा॰ कौनो ने की है वह निरो कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का अर्थ डा० कोनी वाला श्रौर वीर सं ॰ का श्रारम्भ ५४५ ई॰ पू॰ में माना जाय, तो नन्दों के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अर्थ है, इस भगड़े में पड़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४५-१०३ = ४४२ ई॰ पू॰ में नन्हों का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू॰ में पूर्व नन्द ही हो सकते थे।

१. देनमार्कं तथा स्कन्दनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका।

२. उन गाथाओं की विवेचना पहले याकीबी ने जैन करूपसूत्र के अनुवाद (प्राच्य-वर्म-पुस्तकमाला, २२) की भूमिका में तथा शार्पेन्तियर ने इं० श्रा० १६१४. ए० ११८ प्रमें की है।

परन्तु नन्दराजितवससतश्रोघाटित ......का श्रर्थ श्रव स्वयं जायसवाल यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खोदी..... । उन का कहना है कि यदि ''नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी...... श्रामप्रेत होता तो तिवससत-नन्दराजश्रोघाटित......पाठ होता (ज० बि० श्रो० रि० सो० १३, ए० २३९) । फलतः खारवेल-लेख पूर्व नन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्द संवत् की सत्ता सिद्ध कर परोच्च रूप से नन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध करता है।

## श्रो. नन्द संवत्

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत् चलाया था यह अनुश्रुति पुरानी है, श्रीर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईसवी) के श्राभिलेख से जानी जाती हैं। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पृष्टि हुई। पर वह संवत् कव चला १ श्रजबेरूनी कहता है कि ४५८ ई० पू० से हर्ष-संवत् शुरू होता था, श्रीर वह उस के समय (११वीं शताब्दी ई०) तक मथुरा श्रीर कन्नीज में जारी था। ४५८ ई० पू० में राजा हर्ष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हर्ष श्रीर नन्द समानार्थक शब्द हैं, श्रीर प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी।

१९१५ में जयसवाल ने पौराणिक श्रौर बौद्ध श्रानुश्रुति के सामञ्जस्य से इस प्रकार तिथिनिर्णय किया था—

> श्चनुरुद्ध---४६७--४५८ ई॰ पू॰, मुगड---४५८--४४९ ई॰ पू॰, नन्दिवर्धन---४४९--४॰९ ई॰ पू॰।

> > ( पृ० ११५ )

यदि मुण्ड श्रीर श्रनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्दी के बाद हुआ हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई॰ पू॰ से शुरू होता है जो श्रलवेरूनी के श्रनुसार हर्ष (= नन्द)-संवत शुरू होने का वर्ष है। फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना श्रमीष्ट है (जि० १३, पृ० २३९)।

## अं. महानन्दी श्रीर उस के वेटों की सत्ता

दीपवंस में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, और फिर एकदम चन्द्रगुप्त मीर्य त्रा जाता है। महावंस में कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष है (जो पुराणों के अनुसार महापद्म नन्द का राज्य-काल था), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का और तब मीर्यों का। बरमी बौद्ध अनुश्रुति में भी कालाशोक (राज्यकाल २८ वर्ष) के बाद मद्रसेन और उस के आठ भाइयों (कालाशोक के बेटों) का राज्य है, और फिर उपसेन (महापद्म) नन्द और उस के आठ भाइयों का। जायसवाल का कहना है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ—नव नन्द का राज्यकाल (२८ वर्ष) और उस के बेटे दोनों पूर्व नन्द (निन्द्वर्धन, कालाशोक) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दीपवंस ने तो पूरी सकाइ से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का वंश ही गुम कर दिया; किन्तु महावंस और बरमी अनुश्रुति ने कालाशोक के बेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया।

महावंस श्रीर बरमी श्रनुश्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता है कि पूर्व श्रीर नव नन्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या उन के सामने उपस्थित थी। कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के महानन्दी को सूचित करती है। तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा नन्द को रखता है, श्रीर महापद्म को उस का बेटा बतलाता है। इस लिए तारानाथ का नन्द = पुराण का महानन्दी। दिव्यावदान में सहाली के बाद तुलकुचि है, श्रीर फिर महामण्डल; महामण्डल = महापद्म प्रतीत होता है, श्रीर सहाली (कालाशोक) श्रीर महामण्डल के बीच में तुलकुचि महानन्दी

को सूचित करता है। तुलकुचि उस के श्रमल नाम का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ पू० ८५, ९१)।

पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीचित् के जन्म ( भारत युद्ध ) से नन्द (= महानन्दी ) के अभिषेक तक १०१५ वर्ष, तथा महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है-श्रर्थात महानन्दी का राज्य-काल ३५ वर्ष । यूनानी लेखक कुर्त्तिय (Curtius) के श्रनुसार सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले राजा के बेटों का श्रभि-भावक था। फलतः जायसवाल यह परिगाम निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, श्रीर किलयुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षीं के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का श्रर्थ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक वही था। (जि०१, पृ० १०९-११; जि० ३, पु० २४६ )।

# भ्रः. निर्वाण-संवत्

सिंहल बरमा और स्थाम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-संवत् ५४४ ई॰ में शुरू होता है । किन्तु पूर्वीक बौद्ध अनुश्रृति-प्रन्थों में शैशनाक और नन्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजातशत्र अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य तरह से हिसाब करने से वह संवत् नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन अनुश्रुतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्टता आ जाने के कारण वीर-संवत का जो आरम्भ श्रव माना जाता है, उस की वास्तविकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध और महाबीर के निर्वाण-संवत्

ऋाधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० श्रीर ४६७ ई० पू० या उन के श्राङ्गोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज थे, और सर्वसम्मति कभी किसी मत पर नहीं हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई॰ पू॰ को वुद्धःनिर्वाण का लगभग श्रन्तिम रूप से निश्चित संवत मान लिया था ( अ० हि०, ३य संस्क०, पृ० ४६-४ %, जहाँ संज्ञेप से उस के पत्त की युक्तियाँ श्रीर उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध ऋनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलभा कर फिर ५४४ ई० पू० में बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ई० पू० में वीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि० १, पृ० ९७--१०४)। अजातशत्रु के कालनिर्णय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर श्रशोक के समकालीन माग्गलिपुत्त तिस्स तक बौद्ध संघ के जितने विनय-पामोक्ख हुए उन का विनय-पामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिगाम पर पहुँचते हैं। उन की एक श्रीर युक्ति यह है कि बुद्ध के समय तकसिला स्वतंत्र राज्य था, श्रौर वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० में पारिसयों ने समाप्त कर दी। यदि यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध प्रन्थ इस का उल्लेख करते श्चार तक्कसिला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते।

स्वर्गीय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अलीं हिस्टरी ऑव इंडिया के तीसरे संस्करण (१९१४) में ४८७-८६ ई० पूर्व को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित तिथि मान लेने के बावजुद भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवाल के मत की स्रोर श्रपना क्रकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है। जाय-सवाल ने खारवेल के श्रमिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह समका गया था कि खारवेल और नन्दिवर्धन में ३०० बरस का श्रन्तर है. इधीर फलत: नन्दिवर्धन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती थी। उसी कारण सब रौग्रनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अब खारवेल के लेख का वह ६५

त्रर्थ स्वयं जायसवाल नहीं करते। इसी लिए उस त्रभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, त्रोर यह विवाद बना ही हुत्रा है।

सिय के खतिरिक्त हिन्दूइनम् पेंडं बुधिनम् (हिन्दू मत ख्रीर बौद्ध मत) के लेखक सर चार्लस ईिलयट ने भी लिखा है कि "बहुत समय तक पारचात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु की खन्दाजन तिथि मान रक्खा था; किन्तु शौशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये ख्राविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए।" (जि॰ १, भूमिका पृ॰ १९)।

जैन विद्वान् मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि-चार किया है (वीर-निर्वाण-संवत् और जैन कालगणना, ना॰ प्र॰ प॰ १०, ५८५ प्र)। वे महावीर का निर्वाण ५२८ ई॰ पू० में मानते हैं, श्रन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं।

मैंने श्रमी श्रारजी तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय-सवाल जी का श्रनुसरण किया है।

## \* २३. "सत्त ऋपरिहाणि धम्म"

महापरिनिन्नाण-सुत्त के सत्त अपरिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद करना कुछ कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुक्ते एक बड़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन भारतवासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कर्त्तव्य का आदर्श क्या था, उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समम्मना चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुहाबरे की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन किया है। मूल इस प्रकार है—

कि ति ते आनन्द सुतं वजी अभिन्दं (== अभी च्यं)-सिश्चपाता सिश्चपात-बहुवा 'ति ? सुतमेतं भन्ते वजी अभिन्दं "" । याव किं च आनन्द वजी अभिन्दं-सिश्चपाता सिश्चपातबहुवा भविस्सन्ति दुद्धियेव आनन्द वजीनं पाटिकंका नो परिद्वाणि । किं ति ते "" वर्जी समगा संनिपतिन्त समगा बुट्ठहन्ति समगा वर्जीकरणीयानि करोन्तीति ?" वर्जी अपन्नन्नतं न पन्नन्नपेन्ति, पन्नन्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथा पन्नन्ते पोराणे विज्ञधम्मे समादाय वन्तन्तीति ?" वर्जी ये वे वर्जीनं वर्जीमहस्त्वका ते सक्करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतव्वं मध्नन्तीति ?" वर्जी या ता कुिबित्थियो कुब्बकुमारिणो ता न भोक्करस पसद्य वासयन्ति ? " वर्जी यानि तानि वर्जीनं वर्जीचेतियानि अवभन्तरानि च वाहिरानि च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति " तेसं च विश्वपुर्व्वं कतपुर्व्वं धन्मिकं विश्वं नो परिद्वापेन्तीति ? " वर्जीनम् भरदन्तेसु धन्मिका रक्षावरणगुत्ति सुसंविद्वा ? किं ति भनागता च भरहन्तो विजितम् भागच्छेन्युं भागता च भरहन्तो विजित भासुं विहरेन्युं 'ति ?

सितपत् धातु के विषय में दे० ऊपर § ८५ उ पर टिप्पणा। उठ्ठहित में का उठ्ठान (उत्थान) धातु संस्कृत श्रीर पालि में सदा सचेष्ट जागरूक श्रीर श्रप्रमत्त रहने के श्रथ में श्राता है, दे० घम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० का उठ्ठानसुत्त (२२)। 'श्रपञ्जतं न पञ्जपितः " का श्रथं श्रंप्रेज़ी में किया गया है कि पुरानी संस्थाश्रों श्रीर प्रथाश्रों के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाश्रों को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित (पञ्जत) धर्म के श्रतुकृत चलते हैं। किन्तु पञ्जत का श्रथं 'स्थापित' मुक्ते ठीक नहीं जँचता। पञ्जत शब्द का जित ( श्रिप्ते ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया विधान बनाने के लिए बाकायदा जित द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैंने श्रथं किया है—(सभा द्वारा) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई श्राज्ञा जारी नहीं करते, इत्यादि। श्राभ्यन्तर श्रीर बाह्य चैत्यों से क्या श्रिमिशय है, कह नहीं सकते। विजित शब्द राज्य के श्रथं में श्रशोक के श्रिमिलेखों में भी लगातार श्राता है।

\* २४. सिंइल-विजय का काल श्रौर दक्लिन भारत में श्रायों के फैलाव का सामान्य क्रम

सिंहली दन्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने

की घटना को बुद्ध भगवान् के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती हैं। यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस प्रकरण में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यों के संहार के बाद और वृजि-गण के अन्त से पहले। किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय के समय से पहले पाएड्य राष्ट्र मौजूद था। पाएड्य राष्ट्र की स्थापना का समय प्रो० भएडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुत ही स्पष्ट और प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं जा सकता। उन्हों ने दिखाया है कि पाणिनि के व्याकरण से पाएड्य शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वार्तिक बनाया है। इस लिए पाएड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के समय निश्चय से हुई।

डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि का समय ज्वीं शताब्दी ई० पू० मानते थे (बम्बई गजेटियर १८९६, जि० १, भाग २, पृ० १४१)। दूसरी तरफ डा० सिल्टयाँ लेवी उन का समय सिकन्दर के पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि ऋषध्यायी ४. १. ४९ में यवन शब्द आता है। किन्तु आर्या वर्त्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था। डा० बेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अचर —दिगम्मा—संस्कृतःव में स्पान्तरित हो सकताथा, उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था १। किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी

१ ऐन ऐकोन्ट श्रॉव दि डिफ़रेंट पिज़िस्टिंग् सिस्हम्स् श्रॉव संस्कृत ग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का व्यौरा ), पूना १६१४ ए० १४-१६।

बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मेाटे तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-काल में ही श्रार्यावर्तियों का यवनों से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है।

जायसवाल का कहना है कि ऋषाध्यायी ६.१.१५४ से सिद्ध होने वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का श्रमित्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए। मुमे जो बात सब से श्रिषक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पाटलिपुत्र में श्राने की श्रानुश्रुति है। पौराणिक श्रीर जैन प्रन्थों के श्रांतिरक्त राजशेखर को काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख हैं। इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है।

प्रो० भरडारकर पाड्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन और पाणिनि से पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा रूप है; आरम्भ में वह शब्द दिक्खनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अर्थ में प्राचीन संस्कृत में स्तेन, तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अर्वाचीन शब्द है। यह युक्ति-परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और प्रो॰ भरडारकर जैसे विद्वान द्वारा कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छपाया जाना आश्चर्यजनक है। चोर शब्द का चुर् धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है । इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; वे चोर से परिचित थे; और चोर तथा चेल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण

१. इं० श्रा० १६१८, ए० १३८।

२. पृ० ४४ ।

३. श्रष्टाध्यायी ३.१.२४।

नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है। चोल से उन के परिचित या श्रपरि-चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में चोल शब्द न होने से श्रपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं।

उक्त बात मेंने सन् १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश का ठीक पता मिलने से श्रक्षशानिस्तान के उत्तर भाग में एक श्रौर चोल देश का भी पता मिला। वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक था, श्रौर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता। श्रष्टाध्यायी में चोल शब्द न श्राने की बात के श्राधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरर्थक हैं।

पाएड्य शब्द वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या यह बात श्रचिन्तनीय है कि एक श्रार्ग बस्ती पाएडु जाति के नाम से या किसी श्रौर नाम से पाणिनि के समय रही हो, श्रौर उस का पाएड्य नाम या इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाएड्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो? पाएड्य शब्द या उस का श्रन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवर्त्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवर्त्तन का सूचक हो? किन्तु यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, श्रौर इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाएड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। किलहाल हमें पाएड्य उपनिवेश के विषय में प्रो० भएडारकर का मत स्वीकार करना चाहिए।

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आर्थीं का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम से हुआ, उस का दिग्दर्शन § १११ में किया गया है। जिस अनुश्रुति की छानबीन

१. दे॰ नीचे क्ष २८ व (४)।

से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले काल की समूची अनुश्रुति में आयों की दिक्खनी सीमा विदर्भ और शूर्णारक तक तथा पूरवी और पूरबदिक्खनी सीमा वंग-किलंग तक है। उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में लड्डा तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राज्योतिष राज्य तथा दिक्खनी सीमान्त के पाएड्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस की लंका अमरकएटक हो, और उस के सम्बन्ध में रा॰ व॰ हीरालाल की ज्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित ज्याख्या ही की जाय तो भा उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय में दिक्खन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला गया। यह परिणाम और राम का समूचा वृतान्त उलटा दिक्खन भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्थ वस्तियाँ जम न पाई थीं, और दूर तक दएडक वन फैला हुआ था।

भारत युद्ध के युत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष श्रौर पाएड्य का उल्लेख निश्चय से पीछे का है। इस बात के पहचान लें तो वह वृत्तान्त भी उलटा हमारे सामान्य परिणाम के पुष्ट करता है; श्रवन्ति विदर्भ श्रौर माहिष्मती उस में श्रायों के श्रन्तिम दिक्खनी राज्य हैं जिन का श्रान्ध्रों श्रौर द्राविडों से सम्बन्ध है।

किन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में आर्थी का प्रवेश अनुश्रुति के हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है । वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है । उलटा पार्जीटर ने दिखलाया है कि ऋग्वेद १०, ६६ में इन्द्र, इन्द्राणी और वृषाकिप की जो भद्दी सी कथा है, और जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङ्मय के अनुसार

१. ज० रा० प० सो० १६२१, ए०८०३—६।

नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती और सम्भवतः एक द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी आर्थी का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश सूचित करती है।

भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूळक श्रौर श्रश्मक राज्यों का, तथा उन की सीमा पर आन्ध्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता है। श्रारम्भिक बौद्ध वाङ्मय से भी महाजनपद-काल में श्रायेंं के फैलाव की ठीक वही सीमायें दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि श्रंग से पूरव के देशों का महाजनपद-युग में श्रायों को पता न था, क्योंकि सोलह महा-जनपदों में सब से पूरव का ऋंग ही है। मेाटे तौर पर सोलह महाजनपदों की परिधि आर्थों के उस समय के दिगन्त की भलक देती है, किन्तु उस दलील पर श्रधिक बोभ डालने से वह दूट जायगी। एक तो यह समभना चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद आधुनिक जगत् की "बड़ी शक्तियों" की तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार श्रौर कुरु-मत्स्य-शूरसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यपि उन प्रदेशों में आयों का पूरा प्रवेश था। तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के श्रतीतवत्थु में है ही, 9 श्रीर श्रंग से कर्लिंग को रास्ता सुम्ह ( श्राधुनिक मेदिनीपुर ) या राढ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर ही हो सकता था न कि सीधे फाड़खरड में। से श्रीर चौथे, वंग श्रीर राढ दोनो का उल्लेख विजय की कहानी में है ही । वह कहानी भले ही नये प्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंहल में आर्य राज्य-स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है।

जातकों में दामिलरट्ट, नागदीप, कारदीप श्रीर तम्बपन्नीदीप का जो चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूळक-श्रश्मक में श्रार्थ बस्तियाँ

१. दे**० उत्पर** § ८२ ।

स्थापित होने क बाद आर पाएड्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले होना चाहिए। दामिल और कारदीप में तब आर्य तापसों के आश्रम स्थापित होते दीखते हैं, और तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग ईंघन-पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचिन्न कथायें सुनी जाती हैं। यह आयों के फैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी अनुश्रुति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक है, और इसी कारण इन सुदूर दिक्खनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो विद्वान उन के समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है।